



### परमकृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी रूपी सूर्य के सर्वत्र प्रकाशन की उनके शरणापन्न यो.यु. सहजानंदघनजी की महान भावना सप्तभाषी आत्मसिद्धि

## प्रतीक्षा है सूर्य की ... !

बाहर निकलने दें परमगुरुराज श्रीमद् रूपी सूर्य को, जो स्वयं प्रकाशित ही है, किन्तु भाषा, मत, पंथ, संप्रदाय रूप बादलों की संकीर्ण कृत्रिम घटाओं के पीछे जिसे अनजाने में छिपाया गया है, दबाया गया है ... !!

आत्यंतिक प्रसन्तता की बात है कि परमगुरु-अनुग्रह से 'श्री आत्मसिद्धि' का यह दीर्घ-प्रतीक्षित हिन्दी पद्यानुवाद आज पूल गुजराती के साथ समश्लोकी बृहत् रूप में प्रकाशित हो रहा है। परमकृपाळु देव की इस महान उपकारक कृति का इस रूप और इस प्रमाण में प्रकाशन प्रधानतः वर्धमान भारती द्वारा प्रस्तुत 'श्री आत्मसिद्धि' आदि के लांगप्ले स्टिरियो रिकार्ड के साथ संगति, स्वाध्याय, स्मरण, स्मृतिपाठ-सुगमता के उद्देश्यों से हो रहा है।

गुजराती नहीं जाननेवाले आत्मार्थी जनों के हेतु एवं अनंत उपकारक परमकृपाळु देव श्रीमद् राजचंद्रजी के परम श्रेयस्कर साहित्य को गुजरात के बाहर दूर सुदूर तक पहुँचाने के हेतु यह व्यवस्था सोची गई है। इस प्रकार हिन्दी, अंग्रेजी, कनड, तिमळ, बंगला आदि अनेक भाषाओं में जैन दर्शन के मूल एवं प्रतिनिध तत्त्व को व्यक्त करनेवाले श्रीमद्जी के साहित्य को प्रकाशित एवं प्रसारित करना 'वर्धमान भारती' का एक प्रमुख उद्देश्य है। \*

इस उद्देश्य के मूल में है परमकृपाळुदेव के शरण प्राप्त - अनुग्रहप्राप्त - एकनिष्ठ उपासक आत्मदृष्टा, आत्मज्ञ सद्गुहदेव योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानन्दघनजी (संस्थापक, श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, रत्नकूट, हम्पी, कर्नाटक) की श्रीमद्-साहित्य विषयक यह अत्यन्त ही उपादेय और अनुमोदनीय ऐसी अंतरंग भावना: "श्रीमद् का साहित्य गुर्जरसीमा को लांघ करके हिन्दीभाषी विस्तारों में महकने लगे यह भी वांछनीय है। महात्मा गांधीजी के उस अहिंसक शिक्षक को गांधीजी की भाँति जगत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, कि जिससे जगत शांति की खोज में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। इतना होते हुए भी यह कोई सामान्य करामात नहीं है कि हम लोगों ने उनको (श्रीमद् को) भारत के एक कोने में ही छिपाकर रखा है - क्योंकि मतपंथ - बादल की घटा में सूरज को ऐसा दबाए रखा है कि शायद ही कोई उनके दर्शन कर सके। ॐ॥"

सिवशेष प्रसन्ता की बात है कि उनकी यह भावना, "श्री आत्मसिद्धि शास्त्र" के समश्लोकी हिन्दी पद्यानुवाद की उनकी ही एक पुरानी कृति के नूतन प्रकाशन के द्वारा साकार हो रही है। श्री आत्मसिद्धि का यह हिन्दी पद्यानुवाद सद्गुरुदेव श्री सहजानन्दघनजी ने उपेष्ठ सं. २०१४ में, परमकृपाळुदेव द्वारा "आत्मसिद्धि" के मूलनिर्माण-की-सी आत्मावस्था में एक ही बैठक में अल्प का श्री भवरलालजी नाहटाने उसे तब बड़े भाव से प्रकाशित करवाने के बाद वह अलभ्य सा हो काशित रहने की इच्छा रखनेवाले सद्गुरुदेव ने उसे पुनः प्रकाशित करवाने का कोई संकेत तक नहीं से परमकृपाळुदेव रूपी सूर्य को बादलों से अनावृत्त करने के अपने अनेक प्रयत्नों में से एक प्रयत्न के लेखक को उन्होंने श्री आत्मसिद्धि का नूतन हिन्दी अनुवाद करने प्रेरित और प्रवृत्त किया। परनु गया, उनका स्वयं का विदेहवास हो गया और आज उनकी ही यह अनुवाद कृति प्रकाशित हो रही है, तक न तो हमें कोई पता भी था, न उन्होंने स्वयं इस कृति का कभी कोई उल्लेख किया था! आखिर तैसों के नहीं, उन्हीं के पावन हस्तों द्वारा बादलों से अनावृत्त होना है न ?

क क्षुब्ध, अशान्त, संभ्रान्त, अज्ञानांधकार से पूर्ण जग को परमगुरुराज श्रीमद् रूपी सूर्य के ज्ञान प्रकाश वश्यकता है। चरम तीर्थपित भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में यह उपयुक्त ही है कि अतीत के ही, जिनेश्वर के ही, सम्प्रदायातीत 'मूलमार्ग' को व्यक्त करनेवाले परम उपकारक युगपुरुष श्रीमद् साहित्य अनेक रूपों में, अनेक भाषाओं में, प्रकाशित हो।

का अपनी लांगप्ले रिकार्डों का और इस हिन्दी पद्यानवाद का लाभ रोहित के बात यह परम सौभाग्य की बात है। इस लोभ को सम्भव करनेवाले परमगुरुदेवों के योगबल, अनुग्रहबल और उन सकत वहनार्थीजनों के सहयोगबल को हम भूल नहीं सकते।

अन्य प्राप्ति कर कृतकृत्य बन .नके प्रति आत्मभाव से अनेकशः

वन्दनाएं प्राप्त कर विदा चाहते हुए हम पुन: दोहराते है - आज अत्यधिक प्रतीक्षा है श्रीमद् रूपी सूर्य की ! भाद्रपद शु. १०, २०३०, बेंगलोर (१९७४ में 'आत्मसिद्धि' के प्रथम हिन्दी अनुवाद प्रकाशन समय)

<sup>\* &#</sup>x27;'सप्तभाषी आत्मसिद्धि'' में प्रकाशित









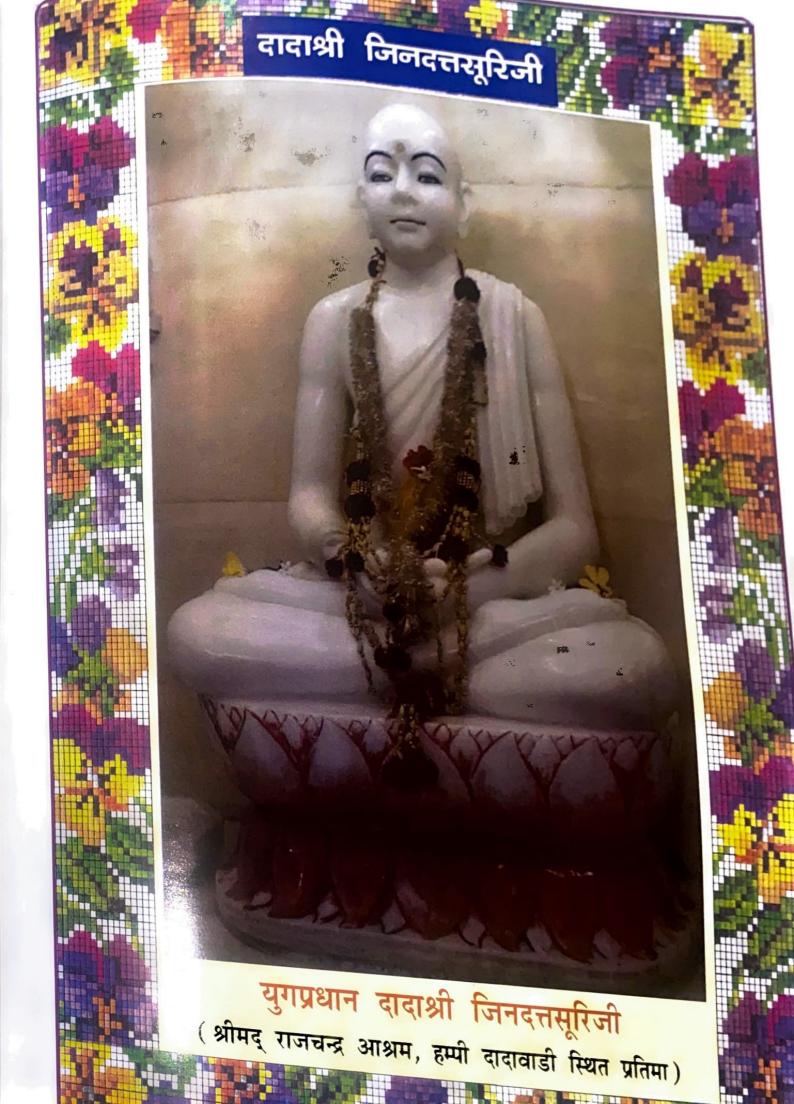







॥ ॐ नमः ॥ ( अनाहतनाद-निसृत आत्मानंद मस्ती भक्तिगान-प्रसूत, अनुभूति की आवाज्-प्रयुक्त, स्वान्तः सुखाय, सर्वहिताय प्रस्तुत)

स्वानुभवात्मक
 संवेदनात्मक
 संशोधनात्मक
 संगीतात्मक

सर्वश्रेयात्मक
 स्वयंगुणात्मक
 सिवस्तृत स्वरुपात्मक

# श्री सहजानंदघन गुरूगाथा

वर्तमान भारत के सर्वोत्कृष्ट-अध्यात्मयोगी योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी ('भद्रमुनि') की जीवनी भाग : १

िगिरिकंदराओं की योगभूमि कर्णाटक में अतीत के युगप्रधान अद्बबाहु से लेकर वर्तमान युगप्रधान सहजानंदघन (अद्रमुनि) तक

आज्ञा-आशीर्वाट

जगत्माता पूज्य माताजी धनदेवीजी

आलेखक

सद्गुरु-सूर्य की एक कृपा-किरण

प्रा. प्रतापकुमार ज. टोलिया

अनुलेखिका

श्रीमती सुमित्रा प्र. टोलिया

प्रेरक-सहायक

सरलात्मा सच्चिदानंदकुमारदेव + स्व. कु. पारुल टोलिया

प्रकाशक

### जिन भारती

योगीन्द्र युगप्रधान सहजानन्द्घन प्रकाशन प्रतिष्ठान Yogindra Yugapradhan Sahajanandaghan Prakashan Pratisthan

वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन प्रभात कोम्पलेक्स, के.जी. रोड, बेंगलोर-560009.

'पारुल', 1580, कुमार स्वामी ले आउट, बेंगलोर-560078.

## SRI SAHAJANANDAGHAN GURU GATHA

(Biography : Hindi) By Prof. Pratapkumar J. Toliya

#### प्रकाशक

योगीन्द्र युगप्रधान सहजानंदधन प्रकाशन प्रतिष्ठान जिन भारती, वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन प्रभात कोम्पलेक्स, के.जी. रोड, बेंगलोर-560009. 'पारुल', 1580, कुमार स्वामी लेआउट, बेंगलोर-560078.

Ph.: 080-26667882 / (M) 09611231580, 09845006542

E-mail: pratapkumartoliya@gmail.com Website: www.vardhamanbharati.ind.in

### सौजन्य :

श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, हम्पी ।

@ सर्वाधिकार सुरक्षित : जिनभारती, वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन : 2014

प्रथम आवृत्ति : 2015

प्रतियाँ : 500

मूल्य : रु. 250/- प्रति भाग

रु. 501/- दोनों भाग

मुद्रांकन एवं मुद्रण :

विनायक प्रिन्टर्स

अहमदाबाद.

(आवरण तस्वीर : कैलास पर्वत - अष्टापदगमन सहजानंदघनजी)

### प्रार्थना

परमगुरु के इस पुनितगाथा-ग्रंथ का समादर करें । सर्व आशातना टालें ।

### ॥ ॐ ऐं नमः ॥

### प्रास्ताविक

''प्रत्यक्ष सद्गुरू सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार ।''

हम सब के परमोपकारक प्रत्यक्ष सद्गुरूदेवों प.पू. परम कृपाळुदेव, प.पू. गुरूदेव, प.पू. माताजी, हम राज न प.पू. दादाजी एवं पूर्वोपकारक परमपुरुषों एवं अन्य विश्व के प्रेरणात्माओं के परम अनुग्रह से, पूज्य प.पू. दादाजा रूप प्राचन जीवनकथा पूज्य माँ के चंद बहुमूल्य, दुर्लभ जीवनप्रसंगों सह लिखी जा रही गुरूपप पा सर्जना में सब कुछ उनका ही कृपाबल है, इस निमित्तमात्र का कुछ भी नहीं।

उन सब की, अनेक पूर्व गुरूबंधुओं की, आप सभी की एवं स्व-अंतस् की आशा-आकांक्षा-अपेक्षा-प्रेरणाएँ इसे अभूतपूर्व अभिव्यक्ति प्रदान करने जा रहीं हैं।

अचित्य माहात्म्यमय हमारे-आपके-सबके आराध्य एवं उपकारक गुरूदेव की हस्ती ही इस काल में असामान्य है। इसे हमें विश्वव्यापक स्वरूप में प्रस्तुत करना है जो उनकी गरिमा के लिए अपेक्षित है, आवश्यक है, अनुरूप है। इससे ग्रंथ सार्वभौम सर्वयोग्य बनता है – विचारकों-चिंतकों विद्वद्जनों के लिए भी, सर्व सामान्य पाठक के लिए भी । प्रत्येक को इस महाकथा-कृति से कुछ न कुछ तो प्राप्त होना ही है।

परम उपकारक परमकृपाळु देव श्रीमद् राजचंद्रजी की क्षेत्र-स्पर्शित पुनित तीर्थभूमि इडर पहाड़ पर हमें प्रथम दर्शन-परिचय हुआ सद्गुरुदेव श्री सहजानंदघनजी का, श्रीमद् जन्म शताब्दी वर्षान 1967 दिसम्बर में ।

वह एक अप्रत्याशित सांकेतिक संयोग ही था। तब विसनगर महिला कोलेज में यह पंक्ति लेखक आचार्यपद प्र था, जहाँ आयोजित छात्रा-संस्कार शिबिर का संचालन विदुषी विद्रोहिनी अध्यात्मयोगिनी एवं श्रीमद्जी-पुरस्कर्ता विमलाताई ठकार द्वारा करवाया गया था । श्रीमद्-भिक्त में खोई हुई ताई ने उक्त शिबिर में छात्राओं को श्रीमद्जी-प्ररुपित स्त्रीशिक्षा का अद्भुत बोध दिया था । उसी भावलोक में रत विमलादीदी ने हमें शिबिरान्त में अचानक कहा, "प्रतापभाई ! आप श्रीमद् की साधनाभूमि इंडर पर बहुत बार जाते हैं.... आज हमें भी वहाँ ले चलो ।'' "अवश्य दीदी, तुरंत प्रबंध करता हूँ।'' कहकर स्वयं भी आनंदित होकर, एक जीप-गाड़ी मंगवाकर, हम तत्क्षण निकल पडे।

"अपनी सितार भी साथ ले लेना ।" दीदी का दूसरा आदेश हुआ और सितार भी उठा ली इस आकस्मिक आयोजन के पीछे कोई अगम्य रहस्यमय संकेत ही था जिसके अंतरानंद में डूबरे हुए हम उसी रात को ईडर पहाड़ पर पहुँच गए ।

श्रीमद्जी-प्रबोधित एवं विनोबाजी-प्रचारित जिस विद्रोहिनी प्रेमभक्तिपूर्ण मातृस्वस स्त्रीशक्ति-जागरण की, उसके ज्ञान-संवर्धन की और उसके मंगलमय, वात्सल्यमय, प्रेम भक्तिप मातृस्वरूप के उत्थान की स्वयं विद्रोहिनी एवं ज्ञान-भिक्तरुपिणी ऐसी विमलाताई विसनगर छा संस्कार शिबिर में बात कर रहीं थीं, उसका साक्षात् स्वरूप हमें ईडर के श्रीमद्-तीर्थ पर देखने को मिलने वाला था ।

ईडर पहाड़ श्रीमद् राजचंद्र विहार भवन पर पहुँचते ही इस मातृ-भिक्त-स्वरूप का प्रथम दर्शन हमें उसी रात के सत्संग में हुआ उस आश्रमस्थ वृध्धा भक्तमाई चंपा-बा में : ताई के सेवक कल्याणभाई की मातुश्री चंपा बा। उनके भिक्त-फिलत श्रीमद्-दर्शन प्रसंग का वर्णन यहाँ प्रस्तुत न होकर अन्यत्र करेंगे।

मातृभिक्त-स्वरूप का दूसरा दर्शन हमें दूसरे दिन प्रातः अचानक ही वहाँ पधारे हुए हंपी के योगीराज श्री सहजानंदघनजी सह उनकी भक्त-मंडली में पधारी हुई आत्मज्ञा माताजी 'जगत्माता' धनदेवीजी में हुआ। मातृश्री चंपा-बा, भोले हृदय की बड़ी ही "मुखर" थीं, जब कि माताजी धनदेवी जी बिलकुल ही "मौन" और गुप्त। वे तो लघुता धारण की हुई समर्पित थीं गुरुदेव सहजानंदघनजी एवं परमकृपाळुदेव श्रीमद्जी के प्रति। इन दोनों दिव्य मातृरुपों के बीच स्त्रीशिक्त का ऐसा ही तीसरा दिव्य मातृरुप था स्वयं विमलाताई का ! इस प्रकार तीन तीन दिव्य मातृरुपों का ईडर पहाड़ पर एक साथ साक्षात् दर्शन हो रहे थे !! स्त्रीशिक्त के जिस स्वरुप के प्रकटीकरण की तीन तीन दिन तक विसनगर महिला कोलेज के हमारे छात्रा-संस्कार शिबिर में विमलाताई ने बात की थी और हमारे निवास पर हमारे साथ बसकर उन्होंने हमारी दो नन्ही पुत्रियों (पारुल-वंदना) में भी अनुप्राणित एवं संस्कारित की थी, वह यहाँ ठीक तीन तीन रुपों में साकार प्रत्यक्ष थी !!!

इस दीर्घ पीठिकायुक्त घटना एवं संरचना के केन्द्र रूप में सांकेतिक रूप में निमित्त थे योगीन्द्र श्री सहजानंदघनजी, जिनका ईंडर पहाड़ पर अचानक, हमारी बिना जानकारी के आगमन, बड़ा अर्थ रखता था, सूचक था। श्रीमद्-शिक्षा के समाज द्वारा उपेक्षित पहलू "स्त्रीशक्ति जागरण" एवं हमारे स्वयं के श्रीमद्जी के प्रति, श्रीमद् जीवनादर्श के प्रति संपूर्ण समर्पण - दोनों दृष्टियों से।

यहाँ तो इतना संकेत ही पर्याप्त होगा कि सहजानंदघनजी सह सर्विहतैषी श्री लालभाई सोमचंद के द्वारा ताई का ओर हमारा परिचय करवाना, अब तक के इस अज्ञात सत्पुरुष के चरणों में हमारी सितार एवं भिक्त का अनुगुंजित होना और ऐसी ''जगत्माता'' स्त्रीशिक्त के प्रदाता एवं श्रीमद्-शरणापन सहजानंदघनजी के प्रति ताई का अहोभाव से प्रभावित होना — यह सब उपर्युक्त अनेक हिष्ट्यों से अर्थपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण था। जैसे विमलाताई अभिभूत हुई थीं सहजानंदघनजी से, वैसे वे भी अति विनम्रभाव से इस विदुषी आध्यात्मिक स्त्रीशिक्त के विकित्तत दिव्य-मातृरुप के प्रति तमस्तक थे। दोनों महान आत्माओं का अन्योन्य लघुतापूर्ण आदरभाव देखते ही बनता था। भगवान प्रवीर की स्त्रीशिक्त के उन्तयन की उदात्त भावना को अंजिल देते हुए आचार्य विनोबाजी ने जैसे स्त्राताई की अंतरस्थ 'शंकराचार्या' को जगा कर उन्हें 'विमलानंद' का नाम प्रदान किया था, ही श्रीमद् राजचंद्रजी की भी ''देश को करने आबादान, दो माता को ज्ञान'' की नारी-निर्माण उक्ष्र भावना से मानों प्रेरित होकर घनदेवीजी में आत्मज्ञान अनुप्राणित कर उन्हें 'जगत्माता'

के पद पर श्री सहाजानंदघनजी ने आसीन किया था ! इन सभी का कैसा सुभग संयोग !! वह भी श्रीमद्-साधनाधाम ईंडर घंटिया पहाड़-स्थित ''सिद्धशिला'' की छाया में !!!

अतः उपर्युक्त तीन तीन दिव्य मातृरूपों का एक साथ दर्शन और इन के बीच शिशु-बालवत् लघुताधारी सहजानंदघनजी का भी दर्शन - यह सारा नज़ारा ही अद्भुत अद्भुत था । हम तो इस दुर्लभ अवसर को पाकर धन्य धन्य और मानों कृतकृत्य बन गए थे ।

वास्तव में भगवान महावीर और श्रीमद् राजचंद्रजी के ही नारी के दिव्य मातृरुप के उन्नयन के आदर्श को अपनाकर मानों सहजानंदघनजी पदानुसरण कर रहे थे। इन दोनों महत्पुरुषों की मातृभिक्त किसे ज्ञात नहीं है? सहजानंदघनजी ने भी अपनी इस पूर्वाश्रम की काकी-माँ (धनदेवीजी) को 'जगत्माता' पदासीन करने से पूर्व ऐसी ही मातृरुपिणी नारीशिक्त कु. सरलाबेन में भी आत्मज्ञान अनुप्राणित कर, उन्हे परमहंस दशा प्राप्त करवाकर, 'आतम भावना भावतां जीव लहे केवलज्ञान' की आत्मधून सह परमगुरु श्रीमद् का दिव्य-दर्शन करवाकर, समाधिमरण प्राप्त करवाया था वीर-निर्वाण-भूमि पावापुरी में। इस सरलात्मा 'सरलानंद' सिच्चदानंदकुमार देव एवं जगत्माता धनदेवीजी में ही नहीं, साध्वीजी विचक्षणाश्रीजी, निर्मलाश्रीजी, स्वयं श्रीमद्-पुत्री पू. जवलबा, भाणबाई, मेघबाई, वेलबाई, सती माँ, लक्ष्मीबेन, गुणवंतीबेन, मधुबेन, रमाबेन, कस्तुरीबेन, रूपा माँ आदि आदि अनेकानेक ''मातेश्वरीओं'' में उन्होंने आत्मज्योति जगाई थी - कदाचित् मुनिवर आनंदघन विजय जैसे साधकात्माओं के समान ही। ये मुनिवर आनंदघन विजय और दूसरे समाधिमरण-संप्राप्त बाबा आनंदघन (अमीचंदजी) जैसे पुरुष-भक्तों ने उनसे पाया उससे शायद अधिक मातृरुपी स्त्री भक्तों ने प्राप्त किया। भगवान महावीर की परंपरा भी श्राविकाओं एवं साध्वयों की संख्या अधिक बतलाती है न!

अतः विमलाताई के हमारे विसनगर छात्रा-संस्कार के नारी-उन्नयन शिविर के मानों प्रतिभाव के रूप में ही नारी-उद्धारक भगवान महावीर एवं श्रीमद् राजचंद्रजी दोनों के प्रतिनिधिरूप में ही हमें श्रीमद्धाम ईंडर पहाड़ पर योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी का प्रथम दर्शन-मिलन हुआ वह सांकेतिक था।

यह सत्मिलन था तो एक ही दिन का, पर वह हम पर किसी पूर्वसंस्कार-सम्बन्ध-जागरणवत् तब अमिट प्रभाव छोड़ गया ।

फिर दो साल के बाद, जब हम विसनगर कोलेज आचार्यपद त्यागकर अहमदाबाद गांधीजी द्वारा संस्थापित गूजरात विद्यापीठ के प्राध्यापक पद पर आकर, अपने दीर्घकालीन परमोपकारक प्रज्ञाचक्षु पंडित श्री सुखलालजी की निश्रामें पुन: पहुँच गए थे, तब आगे अनुसंधान हुआ उपर्युक्त सहजानंदघनजी से सम्बन्ध का । फिर कोई सांकेतिक दिव्य आयोजन न हो वैसे, गुरुदेव सहजानंदघनजी एवं उनके निश्रागत शिष्य हमारे अग्रज श्री चंदुभाई की प्रेरणा से आर्षदृष्टा पंडितश्री सुखलालजी ने ही हमें आदेश दिया — जैन दर्शन विद्यापीठ निर्माणार्थ श्रीमद् राजचंद्र आश्रम हंपी एवं बेंगलोर जाने का : सहजानंदघनजी की निश्रा एवं अग्रज की सेवा में । हंपी के प्रथम दर्शनोपरांत,

"दक्षिणापथ की साधना-यात्रा", "सद्गुरु पत्रधारा" एवं विशेष में "प्रज्ञासंचयन" पुस्तक के हमारे विस्तृत प्राक्कथन अनुसार हम गूजरात विद्यापीठ से त्यागपत्र देकर गूजरात छोड़कर हंपी-बेंगलोर कर्णाटक में आकर बस गए। यह सारा वृत्तान्त उपर्युक्त पुस्तकादि में एवं अन्यत्र तिखित होने से हम पुनरुक्ति नहीं करते हैं। संक्षेप में ईडर के पहाड़ पर प्रथम मिलन के ढ़ाई वर्ष पश्चात् हमारा रत्तकूट हंपी के पहाड़ पर गुरुदेव सहजानंदघनजी एवं पूज्य माताजी के चरणों में श्रीमद् जीवनादर्श युक्त जीवन समर्पण हो गया। श्रीमद् के जीवन से ही संबंधित ईडर पहाड़ से रत्तकूट हंपी पहाड़ यर के दूसरे श्रीमद्-धाम आकर, भारतभर के अनेक संतों के परिचय के बाद हमारा समर्पित होना पर के दूसरे श्रीमद्-धाम आकर, भारतभर के अनेक संतों के परिचय के बाद हमारा अब गुरुदेव बहुत कुछ अर्थ रखता था। विमलाताई एवं पंडितश्री सुखलालजी दोनों का स्थान अब गुरुदेव सहजानंदघनजी एवं माताजी धनदेवीजी ने ले लिया था।

गुरुदेव स्वयं युगप्रधानपद प्राप्त होने पर भी लघुतावश उन्होंने आश्रम का नाम श्रीमद् राजचंद्र आश्रम ही रखा। परमकृपाळुदेव श्रीमद्जी के ही तत्वप्रचार की गुरुदेव की भावना थी, अपने प्रचार की नहीं।

दक्षिणापथ की हमारी साधनायात्रा आत्म-प्राप्ति की चिरयात्रा बनी, सद्गुरु कृपा से महासंकटों एवं अग्निपरीक्षाओं के बीच से पली और उनके ही अनुग्रहों और आज्ञा-आदेशों से अनेक सत्निर्माणों का निमित्त भी बनी । इन सत्निर्माणों में गुरुदेव ने "सप्तभाषी आत्मसिद्धि" ग्रंथ संपादन का हम का निमित्त भी बनी । इन सत्निर्माणों में गुरुदेव ने "सप्तभाषी आत्मसिद्धि" ग्रंथ संपादन का हम से आरंभ करवाया जो उनके जीवनकाल में अधूरा ही रह गया । बड़ा अनुग्रह कर बाद में विदुषी विमलाताईने वह पूर्ण करवाया । इन उपक्रमों में गुरुदेव + माताजी दोनों के निकट सान्निध्य में आने विमलाताईने वह पूर्ण करवाया । इन उपक्रमों में गुरुदेव + माताजी दोनों का बाह्यांतर जीवन "थोड़ा का हमें बड़ा पावन अवसर एवं सौभाग्य मिला । दोनों वर्तमान ज्ञानियों का बाह्यांतर जीवन "थोड़ा कुछ" देखने-जानने को मिला प्रत्यक्ष रूप में । वास्तव में अभी भी हम उनके महाजीवन का अल्पांश कुछ" देखने-जानने को मिला प्रत्यक्ष रूप में । वास्तव में अभी भी हम उनके महाजीवन का अल्पांश ही जान, समझ और पकड़ पाए हैं और यहाँ प्रस्तुत कर पाए हैं । क्योंकि हमारा पुण्याभाव एवं बड़ा ही दुर्भाग्य कि अभी तो आरम्भ ही हुआ था, बहुत कुछ संपन्न करना शेष था, तभी पाँच-छह माह ही दुर्भाग्य कि अभी तो आरम्भ ही हुआ था, बहुत कुछ संपन्न करना शेष था, तभी पाँच-छह माह में ही बेंगलोर-हंपी आ बसने के बाद हमारे दो बड़े आधार चले गए - प्रथम अग्रज आश्रमाध्यक्ष भी चंदुभाई का और दूसरा स्वयं गुरुदेव श्री सहजानंदघनजी का ।

वज्राघात हुए दो दो महान वट-वृक्ष गिरने के - अचानक, असमय, अप्रत्याशित ! अभी तो विशेष परिचय ही क्या हुआ था और प्रायोजित नूतन निर्माण ही क्या हुआ था ? तभी —

''आंख्युँनी एंधाणी नहोती, प्रीत्युं बंधाणी नहोती,

त्यां तो अंतरनो तूट्यो ताणो-वाणो,

मारो चकलांनो माळो वींखाणो, वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी ?

एजी मारो चकलांनो माळो वींखाणो..... !'' ै

१. ''नेत्रों की पिछान और प्रेम का संधान ! अभी तो हो ही रहा था, इतने में तो टूटा ताना-बाना भीतर का.... नीड़ नष्ट हुआ पंछी का... तोड़ी किसने डालियाँ वटवृक्ष की ?''

हमारे सपनों के इस नष्टनीड़ की अंतरवेदना हमने इन दोनों आधार-पुरुषों को पुस्तकार्पण करते हुए इन शब्दों में व्यक्त की है अपने 'दक्षिणापथ की साधनायात्रा' में :

"सोणां सुकाणां मारां, भाणां भरखाणां मारां,

पांखे पांखे तीर परोवाणां, वडवायुं कोणे वींखियुं हो जी ?

एजी मारो चकलांनो माळो वींखाणो ..... !''

सारे सपने चूर हो गए, सारे आयोजन बिखर गए हम दोनों बंधुओं के सद्गुरु चरणों में बैठकर किये हुए - जिनालय एवं जैन विश्वविद्यालय निर्माण के, वस्तुपाल-तेजपाल युगलबंधुवत् ! ऐसे महान आदर्श चिरतार्थ नहीं हो पाए..... ! हो भी तो कैसे ? जब दो दो वटवृक्षों के मूलाधार ही नहीं रहे..... ! प्रतिकूलताओं के पहाड़ ही पहाड़ खड़े हो गए सर्वत्र — उधर हंपी आश्रम पर, इधर बेंगलोर पिरवार एवं व्यवसाय में !! "प्रज्ञासंचयन" पुस्तक प्राक्कथन एवं पंडितश्री सुखलालजी एवं पू. माताजी धनदेवीजी के साथ के पत्रव्यवहार - इन में यह अंतर्व्यथा-वेदना व्यक्त हुई है केवल अल्पांश में, जब कि अधिकांश में तो वह अव्यक्त ही रह पाई है।

ऐसी अप्रत्याशित एवं अपरंपार प्रतिकूल परिस्थितियों में तब दो ही आधार रह गए थे - दूर अहमदाबाद-स्थित पंडितजी का और निकट हंपी विराजित माताजी का - इन दोनों ने हमारी गिरती हुई गाड़ी को पटरी पर रखा और सुदूर महाविदेहवास से गुरुदेव सहजानंदघनजी ने अपने सदा के आदेश<sup>3</sup> को सुदृढ़ करते हुए उसे अदृश्य रूप से चलाए रखा ।

फिर उनकी ही इस अदृश्य सहायता से, परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से हमारा कुछ आयोजन अकेले ही आकार लेने लगा पंडितजी-माताजी दोनों पूज्यजनों के मार्गदर्शन में ।

वास्तव में ईडर पहाड़ पर प्रथम दर्शन में एवं हंपी पहाड़ के प्रारम्भिक पाँच-छह माह के सद्गुरु-निश्रा काल में पूज्य माताजी का जो दिव्य वत्सल मातृरुप गुप्त रूप में हमने देखा था वह अब प्रकट होने लगा और उनका स्वयं का गुरु-विरह हमारे महा-विरह को सम्बल प्रदान करता रहा । माँ का प्रत्यक्ष एवं गुरुदेव का परोक्ष दोनों बल सम्मिलित हुए और विश्वभर को वीतराग-वाणी से अनुगुंजित करने की श्री सद्गुरुआज्ञा-इच्छा कुछ कुछ आकार लेने लगी । गुरुदेव के आदेशित श्री आत्मिसिध्य शास्त्र के प्रथम रिकार्डिंग के मंगलारम्भ से वीतराग-वाणी 'वर्धमान भारती' को पूज्य माताजीने प्रवाहित किया ।

वात्सल्यमयी माँ के हाथों गुरुदेव के प्रेरित आदेश-कार्य इस प्रकार वर्धमान भारती संगीत रिकार्डों साहित्यकृतियों एवं परमगुरु प्रवचनों के, एक लंबी श्रृंखला के रूप में चल पड़े, विदेशयात्राएँ भी माँ + पंडितजी ने सफल सार्थक बनवायी विश्वभर में वीतरागवाणी भर देने के गुरुआदेश को साकार

 <sup>&#</sup>x27;'सूख गए सब सपने हमारे, लूट गए भोजनथाल हमारे;
 तीर पिराए गए पंख पंख पर.....
 तोड़ी किसने डालियाँ वटवृक्ष की ?'' ( — गुजराती किव इन्दुलाल गांधी)

करती हुईं। हमारे समग्र परिवार का कार्यबल परमगुरुओं के योगबल ने संवर्धित किया। सद्गुरु कृपा के ये सृजन हमारे नन्हे हाथों से चलते रहे। पर इन सभी के होते, बनते हुए भी गुरुदेव सजीवन मूर्ति का अल्प-संग काल में ही विदा हो जाना हमारी विरह-व्यथा बढ़ाता ही रहा। गुरुदेव के, अग्रज मूर्ति का अल्प-संग काल में ही विदा हो जाना हमारी विरह-व्यथा बढ़ाता ही रहा। गुरुदेव के, अग्रज के प्रयाण उपरांत की इन व्यथा की और प्रतिकूलताओं के बीच से भी गुरुकृपा से आकार लेती के प्रयाण उपरांत की इन व्यथा की और प्रतिकूलताओं के बीच से भी गुरुकृपा से आकार लेती हुई उपर्युक्त सर्जन-प्रवृत्तियाँ अभी चल ही रही थीं कि हम दोनों पर, सारे परिवार पर एवं स्वयं इन प्रवृत्तियों की प्रवृत्तियों पर एक और दारुण दु:ख भरा वजाघात हुआ — हमारे जीवन की एवं इन प्रवृत्तियों की प्रवृत्तियों पर एक और दारुण दु:ख भरा वजाघात हुआ — हमारे जीवन की एवं इन प्रवृत्तियों प्राणरुप ज्येष्ठा सुपुत्री कु. पारुल के भी युवावस्था में असमय ही मोटर दुर्घटना में विदा हो जाने प्राणरुप ज्येष्ठा सुपुत्री कु. पारुल के भी युवावस्था में असमय ही मोटर दुर्घटना में विदा हो जाने प्राणरुप पर वजाघात !! क्या हमारी नियति, ज्ञानी जाने !!!

परंतु फिर हमारे हाथ थामते रहे सभी परमगुरु और उनकी प्रतिनिधि-सी परमछाया माँ। फिर उनकी छाया भी चल बसी १९९२ में। तब सुदूर आबु से विदुषी विमलाताई ने हाथ पकड़ा और आश्रम के हमारे ही मेनेजींग ट्रस्टी ने नकारा हुआ, गुरुदेव का ही आदेशित 'सप्तभाषी आत्मसिध्धि" संपादन-प्रकाशन का काम ताई ने अर्थप्रदान भी करके पूर्ण करवाया और इस प्रकार इंडर में हुआ संपादन-प्रकाशन का काम ताई ने अर्थप्रदान भी करके पूर्ण करवाया और इस प्रकार इंडर में हुआ गुरुदेव-मिलन एक सूचक रूप में उन्होंने सार्थक किया — यह भी दिव्य मातृरूप का प्रत्यक्ष दृष्टांत।

इन सारे जीवनप्रसंगों और प्रत्यक्ष सत्संगों से माँ एवं विशेषकर विदेहस्थ गुरुदेव के जीवन को हम हमारी 'सद्गुरु पत्रधारा' से भी अधिक आगे बढ़कर खोजते और जानते रहे । और जैसा कि उपर कहा, उनके महाजीवन को यहाँ हम अभी अल्पांश में ही प्रस्तुत कर पाये हैं । इस चिरत्र-गाथा को स्वानुभवों के साथ और विशाल पिरप्रेक्ष्य में लिखने के उपक्रम में जो कुछ श्रेष्ठ और सत्य हो को स्वानुभवों के साथ और विशाल पिरप्रेक्ष्य में लिखने के उपक्रम में जो कुछ श्रेष्ठ और सत्य हो वह सब उन महापुरुषों का है एवं सीमित, क्षतिपूर्ण या दोषयुक्त कहीं हो तो हमारा । पाठकवृंद वह सब उन महापुरुषों का है एवं सीमित, क्षतिपूर्ण या दोषयुक्त कहीं हो तो हमारा । पाठकवृंद विवेकयुक्त हंस-क्षीर न्यायदृष्टि से इस का उपयोग करें - विशेषकर नूतन पिढ़ी और हमें अपने दोष विवेकयुक्त हंस-क्षीर न्यायदृष्टि से इस का उपयोग करें - विशेषकर नूतन पिढ़ी और हमें अपने से भी बतायें भी । गुरुदेव के इस महाजीवन को हमने अपने स्वानुभवों, मुद्रित साहित्य सामग्रियों से भी बतायें भी । गुरुदेव के इस महाजीवन को हमने अपने स्वानुभवों, इन सब से उनका युगप्रभावक अधिक उनके दिव्यानुभूतिपूर्ण चिरंतन प्रवचनों से अधिक समझा है और इन सब से उनका युगप्रभावक महामानव, विश्वमानव स्वरूप हमें दिखाई दिया है जो उनके युगप्रधान पद को सिध्ध करता है । उनके महामानव, विश्वमानव स्वरूप हमें दिखाई पर की हमारी दृष्टि और बालचेष्टा रही हैं । इसी अपेक्षित विराट रूप में उन्हें प्रस्तुत करने की हमारी दृष्टि और बालचेष्टा रही हैं ।

इस भिन्न-सी दृष्टि से गुरुदेव का कच्छ में जन्म लेकर, उत्तर एवं भारतभर में साधना-भ्रमण कर, अंत में कर्णाटक में-पूर्वकालीन युगप्रधान भद्रबाहु की योगभूमि एवं मुनिसुव्रत स्वामी भगवान कर, अंत में कर्णाटक में-पूर्वकालीन युगप्रधान भद्रबाहु की योगभूमि एवं मुनिसुव्रत स्वामी भगवान करी सिद्धभूमि में - आकर बसना, शेष जीवन बिताना कई दृष्टियों से सूचक, समन्वयात्मक और की सिद्धभूमि में - आकर बसना, शेष जीवन बिताना कई दृष्टियों से सूचक, समन्वयात्मक और महत्त्वपूर्ण होकर बहुत कुछ अर्थ रखता है। भविष्य यह सिद्ध करेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यहत्विम महत्ता, सार्थकता, प्रासंगिकता और प्रभावकता बढ़ती जाएगी।

इसलिए हमने इस गाथा ग्रंथ में प्रथम पार्श्वभूमिका के रूप में ''कर्णाटक की कंदराओं में युगप्रधान भद्रबाहु से लेकर वर्तमान युगप्रधान भद्रमुनि-सहजानंदघनजी तक'' एवं ''भद्रमुनि की पृष्ठभूमि'', ''सिद्धभूमि का इतिहास'', ''आश्रमकथा-आत्मकथा'' एवं स्वानुभूतियों से युक्त ''अष्टापद रहस्य

३. "प्रतापभाई! प्रतिकूलताओं को अनुकूलताएँ मानें!"

दर्शन'' आदि प्रकरणों में उनका गणधर गौतमस्वामीवत् इस काल में आत्मलब्धि से अष्टापद यात्रा करना आदि प्रकरणों को प्रथम प्रस्तुत करना उचित समझा है और बाद में, हमारे भी दक्षिणापथ साधनायात्रा दर्शन के बाद में उनके स्थूल बाह्यांतर जीवन को ।

एकाधिक खंडों में चल रही महाप्रभावक गुरुदेव की यह महाजीवन गाथा - विद्वत्जन एवं सामान्यजन दोनों को उपयोगी हो और विशेषकर साधना क्षेत्र के तृषातुर संशोधक युवाजन को प्रेरणारूप हो ऐसी हमारी मनीषा है। सफलता कितनी मिलती है यह पाठकजन जानें। परंतु गुरुकृपा एवं अदृश्य प्रेरणाएँ हमें साथ देती रही हैं और "स्वान्तः सुखाय यह गुरुगाथा" लिखने का हम अंतरानंद एवं अदृश्य प्रेरणाएँ हमें साथ देती रही हैं और "स्वान्तः सुखाय यह गुरुगाथा" लिखने का हम अंतरानंद एवं उदृश्य प्रेरणाएँ हमें साथ देती रही हैं और "स्वान्तः सुखाय सद्गुरु अनुग्रह से "सर्वजन हिताय" भी बनो। उठा रहे हैं। हमारा यह "स्वान्तः सुखाय" पुरुषार्थ सद्गुरु अनुग्रह से "सर्वजन हिताय" भी बनो। हम तो अंत में सब कुछ "सद्गुरु चरणार्पण" कर मुक्त हो जाते हैं।

इस आलेखन-संशोधन-प्रकाशन में सद्गुरुकृपा के अदृश्य परोक्ष योगबल के उपरान्त प्रत्यक्ष सहाय सहयोग मार्गदर्शनादि हमें कई गुरुबंधुओं से प्राप्त हुआ है। इस श्रृंखला में थोड़े ही नामोल्लेखो सहाय सहयोग मार्गदर्शनादि हमें कई गुरुबंधुओं से प्राप्त हुआ है। इस श्रृंखला में थोड़े ही नामोल्लेखो में हम गुरुदेव-माँ के प्रायोगिक ध्यानमार्ग के कृपापात्र प्रस्तोता आदरणीय श्री नरेन्द्रभाई शाह, ''अद्भुत योगी'' चिरत्रलेखक श्री पेराजमल जैन, सद्गुरुसमर्पित गुरुपूजाकथा लेखिका एवं पत्रसंग्राहिका योगी'' चरित्रलेखक श्री पेराजमल जैन, सद्गुरुसमर्पित गुरुपूजाकथा लेखिका एवं पत्रसंग्राहिका बहुनश्री पुष्पाबाई 'स्वयंशिकत', गुप्त नम्र अर्थसहायक श्री राहुल अनिल चोरिड़या और सर्वाधिक बहुनश्री पुष्पाकार्य संपन्नकर्ता स्वनामधन्य सद्गुरुभक्त श्री लालभाई सोमचंद के पौत्र रल श्री नौतम रितलाल शाह के हम विशेष आभारी हैं, वैसे ही सभी नाम-अनाम सहायकों एवं अर्थदाता मित्रों के भी, ''सत्युरुषों का योगबल विश्व का कल्याण करो ।'' ॐ शान्तिः

प्र.

बेंगलोर ( श्रा.शु.पू : 1-8-2014 )

# श्री सहजानंदघन गुरूगाथा

## प्रकरण-1 से 11 (Part-I)

### प्रथम भाग

## अनुक्रम

|            | 30-4-3                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
|            | "प्रतीक्षा है सूर्य की !"IV-पृष्ठांक प्रास्ताविक :                 |
|            | प्रास्ताविक :1                                                     |
| $\sqrt{1}$ | प्रास्ताविक :                                                      |
| 2          | भट्टानि की प्रश्राम                                                |
| 3          | <u> चित्रकारि का रातदास</u>                                        |
| 4          | 2H212E0H_2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2                     |
| 5          | स्वयंप्रज्ञ स्वयंभद्र प्रतिमा <sup>क वार</sup> ्र न्याग्रहिष्ठ में |
| 6          | साधना-सद्गुरुदेव श्री सहजानवया । कार्यामानी 41                     |
| 7          | जैन योग : वर्तमान के एक प्रवास माताजी 57                           |
| /8         | जैन योग : वर्तमान के एक प्रयोगवार परमपा                            |
| 9          | दक्षिणापथ की साधनायात्रा + आत्मदृष्टा                              |
| 10         | देहरथी की बाल्यावस्था : विद्योजन रिस्साम के १२ वर्ष 121-132        |
| √11        | राजियामा : यवावय में + गुरुकुलवास पर १                             |
|            | परिशिष्ट133                                                        |
|            | (शेष दूसरे भाग में)                                                |
|            |                                                                    |

परिशिष्ट : दक्षिणापथ प्रतिभाव + जैन धर्म कर्णाटक में । कर्णाटक का गौरव बाहुबली (पारुल) सहजानंदघन स्वरदेह - साहित्यसूची - प्रवचन सूची + प्रकीर्ण : गुरुकृपा के सृजन

#### प्रकरण-१ Chapter-1

॥ मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारम् कर्म-भूभृताम् । ज्ञातारम्-विश्वतत्त्वानाम्, वन्दे तद्गुण-लब्धये ॥

काल के अंतराल को पार करनेवाले महाप्राण महायोगी युगप्रधानों की किंचित् झलक : विश्वविशाल विराट श्रमण संस्कृति की परिचायक

> कर्णाटक की कन्दराओं में भव्रबाहु से लेकर भव्रमुनि तक

प्रा. प्रतापकुमार टोलिया

( श्रवणवेलगोळा-बेंगलोर-रत्नकूट हंपी, कर्णाटक )

''कर्णाटे हेमकूटे विकटतरकटे चक्रकूटे च भोटे श्रीमत् तीर्थंकराणाम् प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥''

मंगलकर भद्रबाहुवन्दना

मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु । मंगलं भव्रबाह्वाद्याः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

अनादि-अनंत की यह काल धारा । अवसर्पिणी का यह काल ।

उसके आदि-प्रणेता, आदि संस्कृति पुरस्कर्ता, आदि पृथ्वीनाथ, आदि निष्परिग्रही श्रमण, आदि तीर्थ-प्रवर्तक आदि तीर्थंकर आदिनाथ-वृषभनाथ-ऋषभदेव ।

उनके द्वारा किये गये इस भरतखंड के ''भारत'' नामकरण में किया गया दक्षिणभारत के इस प्रदेश कर्णाटक का नामकरण ''कर्णाट'' इस की प्राचीनता की प्रतीति कराता है।

तब से लेकर बीसवें जैन तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ तक का कालांतराल, जो कि अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है, भारतवर्ष की संस्कृति में श्रमणसंस्कृति-निर्पंथ आईत् संस्कृति-जैन संस्कृति के अपार, अभूतपूर्व प्रदान का अपने में बड़ा भारी महत्त्व संजोये हुए है। समग्र भारतवर्ष के इस अप्रकट सांस्कृतिक इतिहास में कर्णाटक का स्थान भी कोई छोटा नहीं है। महान खोजी अन्वेषक जब इन गूढ़, आवृत्त रहस्यों को खोज निकालेंगे तब विश्व संस्कृति में भारत की सर्वोच्च गरिमा अधिक प्रकट हो जायेगी।

मुनिसुव्रत भगवान का रामायण-समकालीन काल कर्णाटक के गूढ़गुप्त गरिमापूर्ण रहस्यों को कुछ कुछ प्रकट करने लगा । इसका भी यहाँ के पाषाणखंडों में दबा पड़ा सारा इतिहास भी, अभी तो अज्ञात ही है। दूरसुदूर की उपत्यकाओं और गिरिकन्दराओं से, तालपत्रों की किंचित् पिट्टिकाओं से, शिल्पों के भग्नावशेषों से एवं क्रान्तदृष्टा जैन ध्यानी मनीषियों-योगियों की युगान्तकारी आर्षहृष्टियों से जो "संकेत" मिलते हैं, वे इस गुप्त दक्षिणापथ की महान खोज के लिये शोधकर्ताओं को बुलावा दे रहे हैं। कब और कौन इन निराले निमंत्रणों को स्वीकार करेगा ?

अब तक उपलब्ध इन संकेतों से इतना तो स्पष्ट हो सकता है कि भगवान मुनिसुव्रत स्वामी, अब तक उपलब्ध इन संकेतों से इतना तो स्पष्ट हो सकता है कि भगवान मुनिसुव्रत स्वामी, जिन तीर्थों का, जिनचैत्यों का, जिनचैत्यों का, जिनचैत्यों का, जिनचैत्यों का तीर्थों के काल में कर्णाटक के अनेक स्थानों में से एक का उल्लेख उपर्युक्त 'कर्णाटे गुफाओं का अनेक रुपों में अस्तित्व था। इन अनेक स्थानों में से एक का उल्लेख उपर्युक्त 'कर्णाटे गुफाओं का अनेक रुपों में अस्तित्व था। इन अनेक स्थानों में से एक का उल्लेख उपर्युक्त 'कर्णाटे विकटतरकटे' वाले ''सद्भक्त्या स्तोत्र''के श्लोक में मिलता है। हंपी के हेमकूट, चक्रकूट, रलकूट, विकटतरकटे' वाले ''सद्भक्त्या स्तोत्र''के श्लोक में मिलता है। हंपी के हात्वरगुफाओं में और मिलि भोट आदि जैन तीर्थों की ओर इन संकेतों का इशारा है। तब इस भूभाग में १४० के आसपास भोट आदि जैन तीर्थों की ओर इन संकेतों का इशारा है। तब इस भूभाग में १४० के आसपास भोट आदि जैन तीर्थों की ओर इन संकेतों का इशारा है। तब इस भूभाग में १४० के आसपास भोट आदि जैन तीर्थों की ओर इन संकेतों का अपने आत्मध्यान की धुनि रमाई होगी। कन्दराओं में तब न जाने कितने सिध्धात्माओं ने अपने आत्मध्यान की धुनि रमाई होगी। कन्दराओं में तब न जाने कितने सिध्धात्माओं ने अपने आत्मध्यान की तो अनेक इतिहासकार, अने

२०वें जैन तीर्थंकर के काल के बाद के जैनधर्म के इतिहास को तो अनेक इतिहासकार, अनेक र०वें जैन तीर्थंकर के काल के बाद के जैनधर्म के इतिहास को तो अनेक हैं सुप्रसिद्ध हिनी रुपों में स्वीकार करने और प्रकट करने लगे हैं। उनमें से एक संनिष्ठ लेखक हैं सुप्रसिद्ध हिनी रुपों में स्वीकार करने और प्रकट करने लगे हैं। उनमें से एक लेखक पं. जवाहरलाल नेहरु रहे हैं राष्ट्रकिव श्री रामधारीसिंह "दिनकर"। जिसकी भूमिका के लेखक पं. जवाहरलाल नेहरु रहे हैं राष्ट्रकिव श्री रामधारीसिंह "दिनकर"। जिसकी भूमिका के लेखक वार अध्याय" में श्री ऐसे उनके महत्त्वपूर्ण भारतीय संस्कृति के इतिहास-ग्रंथ "संस्कृति के चार अध्याय" में श्री ऐसे उनके महत्त्वपूर्ण भारतीय संस्कृति के इतिहास-ग्रंथ "संस्कृति के पहुंचती है। महाभार

''ऋषभदेव और अरिष्ट्रनेमि को लेकर जैन-धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। महाभारत-''ऋषभदेव और अरिष्ट्रनेमि को लेकर जैन-धर्म की परंपरा वेदों तक पहुंचती है। महाभारत-युद्ध के समय, इस संप्रदाय के एक नेता नेमिनाथ थे जिन्हें जैन अपना एक तीर्थंकर (२२वें) मानते हैं। ई.पू. आठवीं सदी में तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए जिनका जन्म काशी में हुआ था। काशी के पास ही ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था जिनके नाम पर ''सारनाथ'' का नाम के पास ही ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था जिनके नाम पर ''सारनाथ'' के काल चला आता है। फिर उस काल से लेकर इस २४वें जिनशासनपित श्रमण तीर्थंकर महावीर के अंतिम में विजयनगर साम्राज्य के समय तक के तो अनेक रहस्य स्पष्ट रुप से प्रकट हैं। जैनपंथ के अंतिम तीर्थंकर महावीर वर्धमान हुए जिनका जन्म ई.पू. ५९९ में हुआ था।

''मीर्यकाल में, भद्रबाहु के नेतृत्व में, जैन श्रमणों का एक दल दक्षिण गया और मैसूर में रहका ''मीर्यकाल में, भद्रबाहु के नेतृत्व में, जैन श्रमणों का एक दल दक्षिण गया और मैसूर में रहका अपने धर्म का प्रचार करने लगा। ईसा की पहली शताब्दि में किलंग के राजा खारवेल ने जैन-धर्म स्वीकार किया। ईसा की आरंभिक सिंदयों में उत्तर में मथुरा और दिक्षण में मैसूर (श्रवण धर्म स्वीकार किया। ईसा की आरंभिक सिंदयों से बारहवीं शताब्दि तक दिक्षण में गंग, कद्म्ब, बेलगोळा) जैन-धर्म के बहुत बड़े केन्द्र थे। पाँचवीं से बारहवीं शताब्दि तक दिक्षण में गंग, कद्म्ब, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने जैन-धर्म की बहुत सेवा की और उसका काफी प्रचार किया। इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन किवयों को भी प्रश्रय मिला था जिनकी रचनाएँ आज तक उपलब्ध इन राजाओं के यहाँ अनेक जैन किवयों को भी प्रश्रय मिला था जिनकी रचनाएँ आज तक उपलब्ध हैं। ग्यारहवीं सदी के आसपास चालुक्य वंश के राजा सिध्धराज और उनके पुत्र कुमारपाल ने जैन-धर्म को राज-धर्म बना लिया तथा गुजरात में उसका व्यापक प्रचार किया। अपभ्रंश के लेखक और जैन विद्वान हेमचन्द्र कुमारपाल के ही दरबार में रहते थे। ''जैन-धर्म का हिन्दू-धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका उत्तर अगर हम एक शब्द में देना चाहें तो वह शब्द 'अहिंसा' है और यह अहिंसा शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक भी रही है।

"हिन्दु धर्म की जो वैष्णव-शाखा है, उसने जैन-धर्म के मृल तत्त्वों को अपने भीतर भलीभाँति पचा लिया है तथा वैष्णव और जैन में भेद करना आसान काम नहीं है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी हिन्दुत्व के वैष्णव-भाव के सबसे बड़े प्रतिनिधि हुए, लेकिन उनमें प्रतिनिधि-जैन के सभी गांधी हिन्दुत्व के वैष्णव-भाव के रावस पर प्रेम, अहिंसा पर प्रगाढ़ भिक्त, कदम-कदम पर भोग लक्षण मौजूद थे। अनशन और उपवास पर प्रेम, अहिंसा पर प्रगाढ़ भिक्त, कदम-कदम पर भोग की सामग्रियों से बचने का भाव और उनका समझौतावादी दृष्टिकोण (स्याद्वाद), ये सबके-सब की न-धर्म की ही शिक्षाएँ हैं।

"दक्षिण में जो जैन-धर्म का काफी प्रचार हुआ उससे भारत की एकता में भी और वृद्धि हुई। जैन मुनियों और जैन साहित्य के साथ संस्कृत के बहुत से शब्द दक्षिण पहुँचे और वे मलयालम, तिमल, तेलुगु और कन्नड भाषाओं में मिल गये। जैनों ने दक्षिण में बहुत-सी पाठशालाएँ भी खोली तिमल, तेलुगु और कन्नड भाषाओं में मिल गये। जैनों ने दक्षिण में बहुत-सी पाठशालाएँ भी खोली खीं। आज भी वहाँ बच्चों को अक्षरारंभ कराते समय 'ॐ नमः सिद्धम्' यह पहला वाक्य पढ़ाया खीं। आज भी वहाँ बच्चों को नमस्कार का वाक्य है। खोज करने पर, शायद, यह बात मालूम हो सकती जाता है, जो जैनों के नमस्कार का वाक्य है। खोज करने पर, शायद, यह बात मालूम हो सकती जाता है के विकास में जैन-मत का काफी हाथ था। गुजरात की जनता पर जैन-शिक्षा है कि वैष्णव-धर्म के विकास में जैन-मत का काफी हाथ था। गुजरात की जनता पर जैन-शिक्षा (अहिंसा और सादगी) का आज भी अच्छा प्रभाव है तथा यह भी कोई आकस्मिक बात नहीं है कि अहिंसा, उपवास और सरलता के इतने प्रबल समर्थक गांधीजी गुजरात में ही जन्मे।"

गुजरात के जैन दार्शनिक पद्मभूषण-प्रज्ञाचक्षु डा.पं. सुखलालजी इस अहिंसा-प्रभाव की चर्चा ''जैन-संस्कृति का हृदय'' शीर्षक अपने लेख में करते हुए लिखते हैं कि —

''लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा था कि गुजरात आदि प्रांतों में जो प्राणीरक्षा ओर निर्मांस भोजन का आग्रह है वह जैन-परंपरा का ही प्रभाव है ।''र

तो गुजरात आदि प्रान्तों पर अहिंसा के जैन धर्म के प्रभाव में (२२वें) जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के विराट प्रभाव के उपरान्त कर्णाटक से गये हुए ११वीं शती के चालुक्य वंश के महाराजा सिद्धराज और कुमारपाल आदि द्वारा किये गये व्यापक प्रचार का प्रभाव भी कारणभूत है। इस प्रकार कर्णाटक और समग्र दक्षिण पर जो अहिंसा और जैनधर्म का प्रभाव छाया रहा उसका विशद समापन करते हुए पूर्वोक्त श्री रामधारीसिंह "दिनकर" आगे लिखते हैं कि —

"इस तरह से विचार करने पर यह अनुमान आसानी से निकल आता है कि प्राचीन काल में जैन मत का प्रधान गढ़ दक्षिण भारत ही रहा होगा । ईसवी सन के आरंभ में तिमल साहित्य का जो व्यापक विकास हुआ, उसके पीछे जैन मुनियों का भी हाथ था, ऐसा इतिहासकारों का विचार है। तिमल ग्रंथ 'कुरल' के पाँच-छह भाग जैनों के रचे हुए हैं, यह बात कई विद्वान स्वीकार करते हैं। इस प्रकार, कन्नड़ का भी आरम्भिक साहित्य जैनों का रचा हुआ है।

१. ''संस्कृति के चार अध्याय'' ( पृ. १२३-१२७ )

२. ''दर्शन और चिन्तन'' (पृ. १४३)

"इस देश की भाषागत उन्ति में भी जैन मुनि सहायक रहे हैं.... जैन मुनियों ने प्राकृत के अनेक रूपों का उपयोग किया और प्रत्येक काल एवं प्रत्येक क्षेत्र में जब जो भाषा चालू थी, जैनों ने उसी के माध्यम से अपना प्रचार किया । इस प्रकार प्राकृत के अनेक रूपों की उन्होंने सेवा की ०० जैन के माध्यम से अपना प्रचार किया । इस प्रकार प्राकृत के अनेक रूपों की वहते हैं । ००० जैन भाषा प्रचलित थी उसमें जैनों का विशाल साहित्य है जिसे अपभंश साहित्य कहते हैं जिनमें भाषा प्रचलित थी उसमें जैनों का विशाल साहित्य है जिसे अपभंश, कियो अनेक ग्रंथ हैं जिनमें विद्वानों ने संस्कृत की भी काफी सेवा की । संस्कृत में भी जैनों के लिखे अनेक और गणित विद्वानों ने संस्कृत की भी काफी सेवा की । संस्कृत में प्रावाकरण, छन्दशास्त्र, कोष और गणित से कुछ तो काव्य और वर्णन हैं तथा कुछ दर्शन के संबंध में । व्याकरण, छन्दशास्त्र, कोष और गणित से सुछ तो काव्य और वर्णन हैं तथा कुछ दर्शन के संबंध में । व्याकरण हिन्दशास्त्र के पर्य भी संस्कृत में जैनाचार्यों के लिखे ग्रंथ मिलते हैं । पर भी संस्कृत में जैनाचार्यों के लिखे ग्रंथ मिलते हैं । पर भी संस्कृत में जैनाचार्यों का निर्माण भी जैन संग्रदाय ने खूब किया । मैसूर के 'मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी जैन संग्रदाय ने खूब किया । मैसूर के 'मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी जैन संग्रदाय ने खूब किया । विशाल के

"मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण भी जैन संप्रदाय न जून निर्माएं भी अंति संप्रदाय न जून निर्माण प्रतिमाएं ''श्रवण बेलगोळ'' और ''करकल'' नामक स्थानों में गोमटेश्वर या बाहुबली की विशाल प्रतिमाएं हैं।'' १००० वर्ष पूर्व की चामुंडराय निर्मित एवं जैन आचार्य नेमिचन्द्र सिध्धान्त चक्रवर्ती प्रेरित श्रवण १००० वर्ष पूर्व की चामुंडराय निर्मित एवं जैन आचार्य नेमिचन्द्र सिध्धान्त के विजयनगर क

१००० वर्ष पूर्व की चामुंडराय निर्मित एवं जैन आचार्य नामचन्द्र तिप्यत्यात् के विजयनगर साम्राज्य बेलगोळा गोमटेश्वर बाहुबली की विश्वभर में अनुपम जैन प्रतिमा एवं तत्पश्चात् के विजयनगर साम्राज्य तक के विविध जैन शिल्प + साहित्य का निर्माण जिनमें हेमकूट- हम्पी के ३२ जैन चैत्यालय भी समाविष्ट हैं — एक बात को बारबार, अनेक रुपों में स्पष्ट और सिद्ध करते हैं : कर्णाटक और दक्षिण समाविष्ट हैं — एक बात को बारबार, अनेक रुपों में स्पष्ट और सिद्ध करते हैं : कर्णाटक और प्रभाव भारत पर छाये हुए युगप्रधान अंतिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु के सर्वतोभद्र, कालजयी प्रभाव की । जैन शिल्प एवं स्थापत्य के मूर्धन्य ग्रंथ भी इस बात को प्रमाणों के आधार पर निर्विवाद रूप की । जैन शिल्प एवं स्थापत्य के मूर्धन्य ग्रंथ भी इस बात को प्रमाणों के पदार्पण को और प्रभाव से सिद्ध करते हैं । २००० वर्ष पूर्व इस धरती पर हुए आचार्य भद्रबाहु के पदार्पण को और प्रभाव को ऐसा एक ग्रंथ प्रमाणित करता है :-

"The Spread of Jainism in South India is attributed to a migration of the Jaina Community under the SRUTAKEVALI BHADRABAHU towards the close of the fourth century B.C. Digambara tradition avers that Bhadrabahu was of the fourth century B.C. Digambara tradition avers that Bhadrabahu was companied by a king called Chandragupta (Prabhavchandra in the Sravanabelgola inscriptions from A.D. 600 onwards), who is believed to be the Sravanabelgola inscriptions from A.D. 600 onwards), who is believed to this Maurya King of that name. The migration brought the Jainas, according, to this tradition, to Sravanabelgola in Karnataka and then to the Tamil country. The subsequent movement to the Tamil areas is believed to have been led by one Visakhacarya. The route of the migration would thus seem to be from North India (Malwa region) to Karnataka and from there to the Tamil country".

तो जिन युगप्रधान श्रुतकेवली भद्रबाहु पर कर्णाटक एवं दक्षिण भारत में जैनधर्म प्रचार का इतना बड़ा श्रेय आधारित है, उस महापुरुष का स्वयं का साधना - जीवन कितना अप्रतिम, असाधारण रहा होगा !

३. ''संस्कृति के चार अध्याय'' (पृ. १२६-१२७)

<sup>8. &</sup>quot;Jaina Art and Architecture": Vol.I (Page 92)

दक्षिणापथ में जैनधर्म विद्यमान था ही । भद्रबाहु ने उसे सुदृढ़, सर्वतोभद्र सुविस्तृत बनाया । गम्भीर

"प्रकृत विषय का गम्भीरता से अध्ययन करनेवाले कुछ विद्वानों का मत है कि भद्रबाहु और अध्येता विद्वान कहते हैं :-चन्द्रगुप्त के आगमन से भी पूर्व दक्षिण भारत में जैनधर्म वर्तमान होना चाहिए।''

फिर अनेक प्रमाणों के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :-"अतः इससे यह स्पष्ट है कि भद्रबाहु के साथ ही जैनधर्म का दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं हुआ। वरन् उससे उसके प्रचार और प्रसार में बल मिला और दक्षिण भारत जैनधर्म का प्रमुख केन्द्र हुआ । वर प्रजास आहे और राजवंशों के सदस्यों ने उसे संरक्षण दिया और जनता ने उसका

भारत में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने पर भद्रबाहु श्रुतकेवली ने बारह हज़ार समर्थन किया ।''५/८ मुनियों के संघ के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। चन्द्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ थे। श्रवण मुनिया पर भद्रबाहु को लगा कि उनका अन्त समय निकट है अतः उन्होंने संघ को आगे बलगाळा नडुन स्वयं आदि प्रदेशों की ओर जाने का आदेश दिया और स्वयं श्रवणबेलगोल में ही एक चाल, पाउड के साथ उन्होंने पहाड़ी पर, जिसे कलवप्पु या 'कटवप्र' कहते थे, रह गये । अपने शिष्य चन्द्रगुप्त के साथ उन्होंने अपना अंतिम समय वहीं बिताया और समाधिपूर्वक शरीर को त्यागा ।

''उक्त आशय का एक शिलालेख उसी पहाड़ी पर है, जिसे आज 'चन्द्रगिरि' कहते हैं, और उसका समय ईसा की छठी-सातवीं शताब्दि सुनिश्चित है।''

यह बात और ये सारे तथ्य महाप्राण-ध्यानी अंतिम श्रुतकेवली महापुरुष भद्रबाहु के अंतिम जीवन के यहाँ पर बीते साधनावकाशों और उनके समाधि मरण को पुष्ट करते हैं । नेपाल की गह्वरगुफाकंदराओं में सुदीर्घ ''महाप्राणध्यान'' सिद्ध कर चन्द्रगिरि की गुफा में उन्होंने महाप्राणध्यान की महासमाधि संप्राप्त की ।

इस महाप्राण ध्यानयुक्त महासमाधि अपने जीवनान्त में प्राप्त करनेवाले, उसके उत्स के रुप में जीवनभर अद्वितीय अभूतपूर्व साधना करनेवाले और सदियों पूर्व से दक्षिणापथ में विद्यमान जैनधर्म को सुदृढ़, सुविस्तृत, सर्वतोभद्र स्वरुप देनेवाले, चौदह पूर्वों के धारक अंतिम श्रुतकेवली युगप्रधान आचार्य भद्रबाहु का योगबल असाधारण रहा । उस योगबल का प्रभाव न केवल कर्नाटक या दक्षिणभारत-दक्षिणापथ पर छाया रहा, अपितु समूचे उत्तरापथ, समूचे भारतवर्ष और समूचे जैनधर्म पर सदाकाल बना रहा । विशेष दृष्टव्य बात तो यह है कि उनके इस योगबल को जैनधर्म की पश्चात्वर्ती

<sup>&#</sup>x27;'दक्षिण भारत में जैनधर्म : पं. कैलाशचन्द्र सिध्धान्ताचार्य ( पृ. २ ) ५बी. ''दक्षिण भारत में जैनधर्म : पं. कैलाशचन्द्र सिध्धान्ताचार्य (पृ. २, ५)

दोनों धाराओं आम्नायों-दिगम्बर एवं श्वेतांबर को प्रभावित किये रखा । जहाँ श्वेतांबर आम्नाय में उनका प्रणीत "श्री कल्पसूत्र" ग्रंथ सर्वोपिर और सर्वपूज्य - सर्व शिरोधार्य बना रहा, वहाँ दिगाबर आम्नाय में भी उनके "भद्रबाहु संहिता" जैसे कई प्राप्त-अप्राप्त और लुप्त ग्रंथ, कर्नाटक और दक्षिण भारत में उनका सर्वोच्च स्थान एवं प्रदान सिद्ध करते रहे हैं । उनके युगप्रभाव से एक ओर तो जैन साहित्य-सृजन विशालरूप से तिमलनाडु, केरल आदि कर्णाटकेतर प्रांतों-प्रदेशों में हुआ, जो कि भद्रबाहु के साथ के सैंकडों-हज़ारों निर्गंथ जैन मुनियों के उन प्रदेशों में विहार के कारण बन भद्रबाहु के साथ के सैंकडों-हज़ारों निर्गंथ जैन मुनियों के उन प्रदेशों में विहार के कारण बन पाया । इस कर्णाटकेतर भाषाओं का जैन साहित्य आज जितना उपलब्ध है, उससे कई गुना अनुपलब्ध है । तिमलनाडु आदि प्रदेशों में जैन-द्वेषी अजैन आचार्यों के राज्य एवं समाज के प्रभाव से न केवल है । तिमलनाडु आदि प्रदेशों में जैन-द्वेषी अजैन आचार्यों के राज्य एवं समाज के प्रभाव से न केवल गृंथसृजक महामुनियों को मरवाया गया, दीवारों में ज़िंदा गाड़ा गया और जीवित जलाया गया, ग्रंथसृजक महामुनियों को मरवाया गया, दीवारों में ज़िंदा गाड़ा गया । धर्मांधता का ऐसा कूर पत्न उनकी अमूल्य-निध-सा कालजयी जैन साहित्य भी जला दिया गया ! धर्मांधता का ऐसा कूर पत्न पत्न महाकलंक कालिमाभरा उदाहरण सभ्य सुसंस्कृत भारतीय समाज के इतिहास में कहीं मिलेगा ?

एव महाकलंक कालिमाभरा उदाहरण सन्न पुनि-आचार्य भले ही भस्मीभूत कर दिये गये हों, पांतु ऐसे महान ग्रंथ और महान जैन सृजक मुनि-आचार्य भले ही भस्मीभूत कर दिये गये हों, पांतु महाप्राणध्यानी भद्रबाहु की उनपर छायी रही महाप्रभा-ऋतंभरा प्रज्ञा की छाया को भस्मीभूत नहीं कर पाये वे जैनद्वेषी दल । दक्षिणापथ की कर्नाटक की अनेक गह्वरगुफाओं और गिरिकंदराओं में उनके आंदोलन आज भी विद्यमान हैं । ये गिरिगुफाएँ और शहादतभरी दीवारें, भद्रबाहु की समाधिमरण-घूसरित चंद्रगिरिपर्वत गुफा की भाँति आज भी बहुत कुछ कह रही हैं । वे बुलावा रे रही हैं संशोधकों को, उन गुफाओं में गूँज रहे आंदोलनों को पकड़ने और पाषाणों के बीच दबे पड़े कई लुप्त-विलुप्त ग्रंथों को खोज निकालने, जो कि महाध्यानी मुनियों की गहन आत्मानुभूतियों की सक्षम अभिव्यक्ति में लिखे गये थे ।

भद्रबाहु के परवर्ती सृजकों का ग्रंथसृजन प्रथम देख लेना इस महत् खोजकार्य पूर्व कर लेना अपूर्वाहु के परवर्ती सृजकों का ग्रंथसृजन प्रथम देख लेना इस महत् खोजकार्य पूर्व कर लेना उपयोगी होगा । अपूर्व ऐसी आत्मानुभूतियों की सक्षम अभिव्यक्तियों में लिखा गया यह आज अनुपलब्ध साहित्य खोज निकालने कौन महाप्राण आत्मा प्रकट होगी ? कर्णाटक की कंदराएँ उनकी प्रतीक्षा कर रहीं हैं।

आचार्य भद्रबाहु की भूमिका और प्रभाव दक्षिण में : कर्णाटक में :-

"Bhadrabahu and Silabhadra were contemporaries in the sixth generation after Sudharman had attained liberation.

"The migration of Bhadrabahu along with a body of 12000 monks to the South sometime between 296 or 298 B.C., is a landmark in the history of Jainism. The first inscription of 600 A.D. at Sravanabelagola in Karnataka refers to this event and the relevent part may be quoted here. Now indeed after the Sun, Mahavira who had risen to elevate the whole world and who had shone with a

an render the venerable Aparapta, Invanama descent Lohacarya, Invanama desciple disciple degrees to the tradition. Stutakevalin. Two inscriptions mention Bhadraban two others found near Strangapattana mention to the tradition of the Chandragin Hill and two others found near the Chandragin Hill and two others for the Chandragin Hill and two his throne and accompanied two others found near Srirangapattana mention Bhadrabahii throne and Hill and two others That the two came together to Sravanabeliand Chandragupta as two ascetics. his throne and and two others found near Srirangapatrana menuon Bnactraola is to Sravanabelgota work the two came together to Cidananda.

That the two ascetics. That the two ascetics and Chandragupta as two ascetics. "Munivamsabhyudaya" by a poet called confirmed by a Kannada work "Munivamsabhyudaya" by a poet called confirmed by a Kannada work. the Chandragui, as two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together to Sravanabelgola is a two ascetics. That the two came together toge भग्न के शिलालेख उत्तर भारत से युगप्रधान श्रुतकेवली भड़बाई एव चल्लगुल दाना के 'चंद्रितार', पवंतिका पर अने की अगर भड़बाई के 'चंद्रितार' अर्थात अवणबेलगोळा) अगने की पृष्टि करते हैं। अस्ताविध चलविषु'' (अर्थात अवणबेलगोळा) की पृष्टि करते हैं। असाविध चलविष्ठ के स्वाधिमरणपूर्वक वेहत्याग करने की घटनाओं की पृष्टि करते हैं। असाविध चलविष्ठ के स्वाधिमरणपूर्वक वेहत्याग करने की घटनाओं की पृष्टि करते हैं। असाविध चलविष्ठ के स्वाधिमरणपूर्वक वेहत्याग करने की घटनाओं की पृष्टि करते हैं। असाविध चलविष्ठ के स्वाधिमरणपूर्वक वेहत्याग करने की घटनाओं की पृष्टि करते हैं। असाविध चलविष्ठ के स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वधिक पंतर्वा प्रवासका प्रस्वाहुं के वहागार प्रवासका प्रस्वाहुं के वहागार प्रवासका प्रस्वाहुं के वहागार प्रवासका प्रस् भ ''कलवणु'' (अर्थात अवणबेलगोळा) आने को आहें करते हैं। अद्याविद्य के अर्थायि के अर्थायि के कि प्रवासका के प्रवसका के प्रवासका के प्रव स्माधिमरणपूर्वक रेहत्याग करने को घटनाआ का पुष्ट करत है। अधावास वहाँ गार्थस्वत सहस्राह्य समाधिमरणपूर्वक रेहत्याग करने को घटनाआ का पुष्ट करत है। सिन्द स्नि भी इन दोनों के अवणि बिला की की गुफा भी इस तथ्य की साक्षी देती है। कर्नड़ के चिदानंद किया की साक्षी हो। कर्नड़ के चिदानंद किया किया किया है। कर्नड़ के चिदानंद किया है। क्या है। क ग्रामन की विशेष पृष्टि करते हैं । प्रामन की विशेष पृष्टि करते हैं । प्रामन की विशेष पृष्टि करते हैं । प्रामन अविश्वास्त्र भी अधिकांश संशोधिक इस निष्कर्ष पर आते हैं कि भद्रवाहु के पूर्वकाल तक.

मतभेद होते हुए भी आधकाश सशाधक इस निष्याप पर जाए हैं जिस विदेशी हैं से स्थाप अविभवत हुए । देखें एक विदेशी के परमारा अविभवत थी, उनके परमारा ही अवेतांबर से दिगम्बर

"Dr. Flamen 38.3".
"Before Bhadrabahu, the Jain community was undivided, with him, the

Justice T.K. Tukol (Ex. V.C. Bangalore University); 'Compendium of Jainism' : Pl 48-49-50.

इस काल के महावीर परवर्ती युगप्रधान आचार्य भद्रबाहु के ऐसे महान प्रभाव से अब इसी कर्नाटक की भूमि पर वर्तमानकालीन युगप्रधान भद्रमुनि सहजानंदधनजी का क्या प्रभाव और प्रदान रहा यह अब देखेंगे विशेषकर दिग. श्वे. दोनों परंपराओं के समन्वय की भी दिशा में ।

### प्रकरण-२ Chapter-2

## भद्रमुनि की पृष्ठभूमि

भारत की श्रमणधारा के प्रवर्तमान काल के परम प्रवर्तक २४वें चरम तीर्थंकर भगवान महावीर की पाट-परम्परा के उत्तराधिकारी थे ऊर्ध्वरेता अंतिम श्रुतकेवली, १४ पूर्वधर, "श्री कल्पसूत्र"— प्रणेता युगप्रधान श्री भद्रबाहु स्वामी ।

"श्री कल्पसूत्र"— प्रणेता युगप्रधान श्रा भद्रबाहु त्यानः भगवान साधना भूमि नेपाल भगवान महावीर की विहारभूमि बिहार और स्वयं की महाप्राण ध्यान साधना भूमि नेपाल भगवान महावीर की विहारभूमि बिहार और स्वयं की महाप्राण ध्यान साधना भूमि नेपाल भगवान महावीर की विहारभूमि बिहार और स्वयं की महाप्राण ध्यान साधना भूमि नेपाल भगवान सहावीर की विहारभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से आप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि-विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से अप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि विद्याभूमि कर्नाटक में-प्राण; पूर्वभारत से अप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरिकंदरामय योगभूमि विद्याभ्य से अप अनेक मुनियों सह पधारे इस गिरकंदरामय योगभूमि विद्याभ्य से अप अनेक मुनियों सह पधारे के अप अनेक मुनियों सह पधारे के स्वाप्त से अप अनेक मुनियों सह पधारे के स्वर्य से अप अनेक मुनियों से अप अनेक मुनियों सह प्राण से अप अनेक से अप अनेक मुनियों सह प्राण से अप अनेक मुनियों से अप अनेक मुनियों से अप अनेक मुनियों से अप अनेक से अनेक से अप अनेक से अ

अवकाश क स्थल स्थल म तरागत-जासारात फलतः न मात्र कर्नाटक के, किन्तु निकटवर्ती केरल, तिमलनाडु एवं आंध्रप्रदेश के संस्कृति फलतः न मात्र कर्नाटक के, किन्तु निकटवर्ती केरल, तिमलनाडु एवं आंध्रप्रदेश के संस्कृति शिल्प-भाषा-साहित्य पर युगप्रधान भद्रबाहुस्वामी का महाप्रभाव छा गया। सारा साहित्य आदि जैन से अनुप्राणित हो गया। कन्नड़ भाषा में तो पंपा, रन्ना, जन्ना, अन्ना, बोपन्ना, रत्नाकर आदि जैन किव-मनीषियों की कतार-सी आईतों-जिनों के तत्त्वबोधों और पुराण चिरत्रकथाओं को लेकर चल पड़ी। यह कोई अल्प आश्चर्य की घटना नहीं कि कन्नड का १५% साहित्य, जैन साहित्य धारा से पड़ी। यह कोई अल्प आश्चर्य की घटना नहीं कि कन्नड का १५% साहित्य, जैन साहित्य धारा से परिप्लावित हो गया! परिमाण और प्रकार गुणवत्ता - सभी दृष्टियों से इस साहित्य ने एक अनूडा-परिप्लावित हो गया! परिमाण और प्रकार गुणवत्ता - सभी दृष्टियों से स्थापित कर कन्नड़ के प्रथम प्रतिमान खड़ा कर दिया समृद्ध मानवजीवन का। जिनवाणी श्रुतदेवी मां सरस्वती की नई परिभाषा महाकिव पंपा ने कर्णाटक के साहित्य जगत में जिनवाणी श्रुतदेवी मां सरस्वती की नई परिभाषा एवं महिमा प्रस्तुत कर दी इन शब्दों में :

"आदि जिनेश्वर वाणी सरस्वती, सर्व जिनेश्वर वाणी सरस्वती ।"\*\*\*

तो तत्त्वज्ञ किव रत्नाकर वर्णी ने जिनेश्वर-बोधित जगत् स्वरुप को इस नूतन रुप में चि<sub>तित</sub> किया :

''अनुगाळवु दुःख, पापिगे तन्ना । मनदोळु निश्चय, रळियद कोटिगे ।''

क्या क्या कहें, ऐसा मर्मभरा तत्त्व-साहित्य ही नहीं, 'गीत वीतराग'-सी संगीतकृतियाँ, 'भूवलय'-सी गणितानुयोग की कृतियाँ और श्रवणबेलगोल-बाहुबली सी अनेक चिरंतन जैन शिल्प-कृतियाँ श्री भद्रबाहु प्रभावित परवर्ती काल में निरंतर निर्मित होती रहीं ।

भद्रबाहु द्वारा परिशोधित जैनधर्म प्रभावपूर्ण कर्नाटक की धन्य भूमि-योगभूमि में पदार्पण किया भद्रमुनि-सहजानंदधनजी ने : जिनकथित-श्रीमद् राजचंद्रजी द्वारा प्रकाशित लुप्त-गुप्त मूलमार्ग

"कर्णाटक के साहित्य और संस्कृति को जैन प्रदान" (Jain contribution to Kannada Literature & Culture): स्विलिखित हिन्दी-अंग्रेजी शोधपत्र एवं "रत्नाकरन-हाडुगळु" शीर्षक 'रत्नाकर शतक' का स्वयं-स्वरस्थ ओडियो सी.डी. ।

आत्म-धर्म की ज्योति जगाने, अलख की धुनि रमाने पश्चिम भारत गुजरात कच्छ की शत्रुंजय-गिरनार-आत्म जा तीर्थभूमि से - उत्तर के अष्टापद और पूर्व के समेतशिखर, पावापुरी, खंडगिरि-उदयगिरि भवर जा से प्रमुशना करते हुए और अनेक गिरिकंदराओं में समीन एकांतवास में प्रभु महावीरवत् विचरण करते हुए !

भद्रबाहु-प्रभावित पम्पा आदि जैन महाकवियों ने जिस जिनेश्वर वाणी की महिमा कन्नड़ में मप्रणां का माहमा कन्द में नाई थी, उसीकी गौरव-गरिमा अपने जन्मांतर के उपकारक, 'अनन्य आत्मशरण प्रदाता' युगप्रधान, गाइ था, जार परिशोधक, गांधी-गुरु श्रीमद् राजचंद्रजीने भी निम्न महागंभीर अर्थपूर्ण शब्दों में जन-भूल नार अथपूण शब्दों में गुजराती में गाई थी, जिसका प्रतिघोष कर्णाटक की इस अविरत धरती में अनुगुंजित करने लगे महाप्रभावक महायोगी भद्रमुनि : यो.यु.श्री सहजानंदघनजी :

"अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली...

...... जिनेश्वरनी वाणी जेणे जाणी तेणे जाणी छे''

अहो ! यह भी कैसा सांकेतिक योगानुयोग !

कर्णाटक और गुजरात दोनों आईत्-जिनों द्वारा धूलि-धूसरित आर्यप्रदेशों में कैसी एक-सी साम्यपूर्ण जिनवाणी महिमा !! दोनों वाणी-रुपों के प्रेरक-सृजक-अनुगायक भी कैसे कैसे महापुरुष !!!

. भद्रबाहु-राजचंद्रजी-भद्रमुनि-सहजानंदधन : सभी आर्षयुगदृष्टा, युगपुरुष, युगप्रधान महामानव.... !

भद्रबाहु परिप्लावित ऊर्वरा भूमि में भद्रमुनि पधारे - श्रीमद् राजचंद्रजी का महावीर-प्रणीत जिनमार्ग का युगसंदेश लेकर : भगवान महावीर के मूल मार्ग का वही वर्तमानकालीन युगबोध, जिसे महाप्राण-ध्यानी १४ पूर्वधर महाज्ञानी अंतिम श्रुतकेवली युगप्रधान भद्रबाहु ने किसी समय यहाँ की योगभूमि में बीज-रुप में बोया था । यहाँ की प्राणभरी हवाओं में लहराया था । यहाँ की गिरिकंदराओं में गुंजित कर गाया था ।

बस, मूल मार्ग की उसी वीर-वाणी को श्रीमद्जी परिध्वनित गुंज-अनुगुंजों में भरना था । वह मूल ध्विन थी 'आत्मा' की । जड़ देह भिन्न केवल चैतन्यात्मा की । सिदयों से भुला दी गई वीतराग मार्ग की ही आत्मा की !! देहार्थ में, जड़-क्रिया और शुष्क-ज्ञान में डुबो दी गई महासमर्थ अनंत वीर्यवान आत्मा की !!!

इन सभी महत् पुरुषों ने इस वीर-वाणी-जिनवाणी को ही यहाँ अलख जगाकर, डंके की चोट पर घोषित किया-प्रतिघोषित किया । महावीर-भद्रबाहु-राजचंद्र सभी के इस आत्मघोष के दंद्भिनाद को भद्रमुनि-सहजानंदधनजी ने कर्णाटक और समग्र दक्षिण भारत में चप्पे चप्पे पर भर दिया । सर्वत्र उनका निज मस्तीभरा यह तात्त्विक गान-घोष गुंजने लगा – उनकी थनकती-थिरकती हुई और सभी की प्रमाद-निद्रा का महाभंग करती हुई खंजरी पर :-

श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत : भिक्त कर्तव्य

''मैं तो आत्मा हूँ जड़ शरीर नही : हुं तो आत्मा छुं जड़ शरीर नथी''

"सहजात्म स्वरुपी आत्मा हूँ : सहजात्म स्वरुप परमगुरु, सहजात्म स्वरुप परमगुरु"

"भिन्न हूँ सर्व से सर्व प्रकार से : भिन्न छुं सर्वथी सर्व प्रकारे....'

''सहजानंदी शुद्धस्वरुपी ⁄सिध्धस्वरुपी अविनाशी में आत्मा हूँ ।...

– परमगुरु तुल्य मैं आत्मा हूँ ।"

''आतमभावना भावतां जीव लहे केवळज्ञान रे.....''

''केवळ निजस्वभावनुं अखंड वर्ते ज्ञान,

कहिये केवळज्ञान ते, देह छतां निर्वाण''

''शुद्ध-बुद्ध-चैतन्यघन स्वयं ज्योति सुखधाम.....''

"शुद्ध-बुद्ध-चैतन्यघन स्वयं उपातः । श्रीमद् राजचंद्रजी की "आत्मसिद्धि शास्त्र" एवं अन्य मंगलकृतियों का यह महासारघोष सर्वः। श्रीमद् राजचंद्रजी की "आत्मसिद्धि शास्त्र" एवं अन्य मंगलकृतियों का यह महासारघोष सर्वः। श्रीमद् राजचंद्रजी की "आत्मसिद्धि शास्त्र एन गुंजित करना-अनुगुंजित करना जीवनधर्म-जीवनकार्य बन गया, एक मिशन-महामिशन बन गया गुंजित करना-अनुगुंजित करना जीवनधर्म-जीवनकार्य के समूचे भारते में ही नहीं, सारे क गुंजित करना-अनुगुंजित करना जीवनधम-जाजानामा सहजानंदधनजी का । वे तो दक्षिणभारत में ही नहीं, सिर्फ़ समूचे भारते में ही नहीं, सारे विश्व में सहजानंदधनजी का । वे तो दक्षिणभारत म हा गुल्य के जिसका यह पंक्तिलेखक साक्षी है। इस भर देना चाहते थे इस वीतराग-वाणी के महाघोष को, जिसका यह पंक्तिलेखक साक्षी है। इस भर देना चाहते थे इस वीतराग-वाणा क महाजात का महाजात का प्रभा के हिंदी हैं। इस युग में श्रीमद्जी द्वारा व्यक्त-अभिव्यक्त हुई यह वाणी ही विश्वगुरु महावीर प्रभु की प्रतिनिधि वाणी युग में श्रीमद्जी द्वारा व्यक्त-आभव्यक्त हुः पर स्वाणी थी - जिनवाणी थी । भद्रबाहु-भद्रमुनि स्व थी, परिशुद्ध परिष्कृत प्रमाणित और प्रमाणभूत वाणी थी - जिनवाणी थी । भद्रबाहु-भद्रमुनि स्व महावीर प्रभु के पुरुषार्थी-महापुरुषार्थी उत्तराधिकारी इसे कैसे भुला सकते थे ?

शिर प्रभु क पुरुषाथा-महायुष्णाना । इतिहास साक्षी है कि भद्रबाहु को, भद्रबाहु-परवर्तीकालीन जैनाचार्यों एवं निर्ग्रंथ मुनियों को इतिहास साक्षी है कि भद्रबाहु का, जुन्न के अनेक अपार कष्ट उठाने पड़े और उन पर अनेक दिशाओं से - असंख्य तेजोद्वेषी-जैनद्वेषी-अत्याचारी आततायिओं से - घार उपसग-मरणाए ज्यार आत वीर सहनशील अनुगामी इन परिस्थितियों के प्रभाव से बचकर देहिभिन्न-आत्मभाव को नख-शिख साधकर डटे रहे जिनमार्ग पर ! कितिकितनी अनुमोदना और अभिवंदना करें इन सभी महापुरुषों की ?

भद्रमुनि को भी यहाँ अनिगनत अपार उपसर्ग-परिषह झेलने पड़े जिन-मार्ग का अनुसरण करने मं, श्रीमद्जी द्वारा प्रतिबोधित वीतराग-वाणी को प्रसारित करने में और आत्मभान सह वीतरागता साधकर सिद्ध करने में, पर वे भी डटे रहे अपने निर्धारित राज-मार्ग पर - अपनी आनंद-मस्ती में यह गाते-गवाते हुए :

''छो बीजा उन्मार्गे चालता हो लाल, अने माने सन्मार्ग प्रभाव रे तेथी डिंगए नहिं राजमार्गथी हो लाल, चालो चालो महानुभाव रे, आत्मस्वरुप आराधवा ।''8

सहजानंद सुधा - पृ. ५७

४. 'सहजानंद सुधा' - पृ. ११४

इस काल, इस घोर कलिकाल-पंचम काल-सुखशीलों के देहासक्ति भरे काल में ऐसे अडिग रहनेवाले ये 'सहजानंदधन' नाम धारी भद्रमुनि कौन थे ? किस माटी से वे बने हुए थे ? किस माई के वे लाल थे ! किन उपसर्ग-परिषहों की पतझड़ों में वे पत्ने हुए थे ? कहाँ से वे आये थे ?

उनका परिचय पूछनेवाले - जड़ देह के परिचय-पृच्छक-को उन्होंने यह प्रत्युत्तर देकर अपना मही आत्मपरिचय दिया था :-

"नाम सहजानंद मेरा नाम सहजानंद,

अगम देश, अलख-नगरवासी मैं निर्द्वंद

फिर भी हम उनका स्थूल परिचय भी, उनके भीतरी सूक्ष्म परिचय के साथ प्राप्त करने की फिर भा हम उपया पूरे. बालचेष्ठा करेंगे ! हाँ, बालचेष्ठा ही । ऐसे स्वानुभूति संपन्न महापुरुषों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार बालचेष्टा करग : हा, जाराज्य ..... का "समग्र परिचय" पाना सही परि-प्रेक्ष्य में पाना (in the right perspective) अति कठिन-का "समग्र पारचथ पाना तरण जिल्हा हुमारे बस की बात है ? उनकी अकल्प्य ऊँचाई नापने की क्षमता हमारी छोटी-दुरूह-होकर कहा हमार जल जा जा. ... सी, अधूरी-सी, टूटी-फूटी नाप-पड़ी में कहाँ ?... उनका वास्तविक परिचय है उनकी इस समग्र total

सी, अधूरी-सा, टूटा-फूटा नाप-पटा न नात.

ज्ञानदशा को समझना । और वह प्रतिदर्शित की है उन्होंने अपनी महती अर्थगंभीर रचना 'समझ-पहें जिस का आर प्रतान का सहजानंदधनजी, पृत्त मुनि-नाम अद्रमुनि, अस्ति के कि में , इस देह को तो गुजरात-कच्छ के हुमरा गाँव ('मूला' नक्षत्र में जन्मे हुए), इस वतमान काल म, इस विकास एक शुक्ता है। जिल्ला काल म, इस विकास एक विकास संवत १९७०, तारीख ३० अगस्त १९१३ के शुभ दिन (शुक्ता समर्थे

में भाइपद शुक्ता १०, विक्रम सवत १९७०, ताराख २० जाना र रिस्ट के दिन) धारण करने आये थे, परंतु इसके पीछे की पृष्ठभूमि में एक बड़ी लम्बी, अप्त भूष्या की चितना में अधिक गहरे नहीं उत्तरते हुए स्वयं उन्हीं के नाम रू

अपनी पूर्वकथा के चंद संकेतों को हम आधार मान कर चलेंगे। आत्मकथा में और कई स्थानों पर उल्लेख किया और रूक में मुनिसुवत स्वामी की निशा में निर्मेश मिन के अ प्रभुसह उनकी क्षेत्रस्पर्शना-भूमिस्पर्शना र्

प. वहीं : प. २००

"विजयनगर साम्राज्य में जैनधर्म का स्थान"। उसमें परोक्ष रूप से किंचित् मात्र संकेत करने "विजयनगर साम्राज्य में जैनधर्म का स्थान"। उसम पराद्य पदार्पण करते समय कहते हैं अतिरिक्त वे स्पष्ट रूप से, रत्नकूट, हंपी की इस धरती पर प्रथम पदार्पण करते समय कहते हैं "जिसे तू चाह रहा था वह यही तुम्हारी पूर्व-परिचित योगभूमि !...

''यहाँ हमारा मुनिसुव्रत भगवान के काल और निश्रा में विचरण हुआ था -''र "यहाँ हमारा मुनिसुव्रत भगवान के काल आर । । । और उन्हें स्मृति एवं दिव्यदृष्टि में कर्नाटक-योगभूमि कर्नाटक के इस प्राचीन जैन तीर्थ की महिती

दिव्यता एवं महत्ता परिदर्शित हुई :-

''कर्णाटे विकट तरकटे, हेमकूटे च भोटे च।

श्रीमत् तीर्थंकराणाम् प्रतिदिनं भावतोऽहम् नमामि -''३

( जिनवरभवनानाम् भावतोऽहं नमामि ।...)

(जिनवरभवनानाम् भावताऽह नमाम ।... / अन्यत्र श्री सहजानंदधनजी अपने महत्त्वपूर्ण आलेख 'उपास्यपदे उपादेयता' में भी इस भूमि का वर्णन प्रथम करते हुए कुछ संकेत देते हैं । न प्रथम करते हुए कुछ सकत ५०० हैं। फिर श्रीमद् राजचंद्रजी जैसे अपने उपकारक उपास्य के साथ के अपने पूर्वसम्बन्ध का और

फिर श्रीमद् राजचंद्रजी जैसे अपन उपकार । उनके पूर्वउपकार का भी कई स्थानों पर वे उल्लेख करते हैं - यथा श्रीमद्जी के जीवन और जनकी उनके पूर्वउपकार का भा कइ स्थाना पर प जरार जाकी जानदशा-विषयक उनका श्रीमद् राजचंद्र शताब्दी समय का १९६७ का हम्पी में प्रस्तुत प्रवचन ''श्रीमद्जी की ज्ञानदशा'' !५

मद्जा का राग्परा। . संक्षेप में कर्णाटक की, रत्नकूट हंपी की, गोकाक आदि की इस योगभूमि के साथ जका पूर्व-सम्बन्ध अवश्य ही है यह संदेह से परे निर्विवाद वार्ता है ।

मुनिसुव्रत भगवान, तत्कालीन १४० जिनालय, फिर रामायणकालीन किष्किन्था नगरी मे भगवान राम, हनुमानजी, वाली, सुग्रीवादि विद्याधरों की भूमि विषयक भद्रमुनि द्वारा बारबार किया गया उल्लेख यह स्पष्ट करता है। परवर्तीकालीन विजयनगर की खंडहर सी धरती पर हंपी आने हे पूर्व गोकाक की गुफा में ( जो कि आचार्य श्री शान्तिसागरजी के समाधिमरण हेतु व्यवस्थित आरक्षित की गई थी) तीन वर्ष तक उनका मौनसाधना वास और जीवनांत में परमयोगान्तपूर्ण हंपी गुफा से महाविदेह प्रति महाप्रयाण - यह सब कर्णाटक में ही हुआ !

- इसी लेख के आधार पर इस पंक्तिलेखक ने अंग्रेजी में "Role of Jainism in Vijaynagar Empire": शोधपत्र, रत्नकृट हंपी आश्रम पर ही आयोजित History Association of India के परिसंवाद में प्रस्तुत किया, जो इसी ग्रंथ में आगे 'आत्मकथा-आश्रमकथा' एवं 'सिध्धभूमि का इतिहास' प्रकरण में भी यह विस्तार से, उनके ही शब्दों में दिया गया है।
- इस सम्बन्ध में, उनके मुनिसुव्रत भगवान के शिष्य होने के विषय में पू. माताजी एवं श्री भंवरलालजी नाहरा ₹. आदिने स्पष्ट आधार प्रदान किया है।
- सद्भक्त्यास्तोत्र । ₹.
  - जिनभारती प्रकाशित ।
  - जिनभारती प्रकाशित ।

यह भी उनका कैसा उदय और कर्नाटक की इस योगभूमि धन्यधरा का महाभाग्य कि कच्छ-गुजरात से, राजस्थान से, कैलास-हिमालय-अष्टापद से, सम्मेतशिखरजी-पावापुरी आदि से और फिर गुजरात स्तर्भात्री के खंडगिरि-उदयगिरि के उत्कल प्रदेश से जीवनभर विहार-विचरण करते करते खारवेल राजाओं के खंडगिरि-उदयगिरि के उत्कल प्रदेश से जीवनभर विहार-विचरण करते करते खारवल राजान वर्ष कर्णाटक-हंपी में ही उनका शेष वास हुआ जो बहुत कुछ कहता है, बहुत अंत में अंतिम दस वर्ष कर्णाटक-हंपी में ही उनका शेष वास हुआ जो बहुत कुछ कहता है, बहुत अत म आपन प्राप्त के प्रवास क्षेत्र स्पर्शित कर्णाटक की योगभूमि, कालांतर कुछ अर्थ रखता है। इस प्रकार मुनिसुब्रत भगवान द्वारा क्षेत्र-स्पर्शित कर्णाटक की योगभूमि, कालांतर कुछ अथ रखता है। रू... पार्च पुराणी के पश्चात् युगप्रधान अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी द्वारा में अनेक महत्पुरुषों की पाद-स्पर्शना के पश्चात् युगप्रधान अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी द्वारा में अनक नरुपुत्र प्राप्त सहजानंदधनजी द्वारा । सहजानंदघनजी का इस घरती संस्पर्शित हुई और फिर युगप्रधान भद्रमुनि सहजानंदधनजी द्वारा । सहजानंदघनजी का इस घरती संस्याशत हुर जार अपना अनूठा प्रभाव फैलाना और शेष जीवन यहाँ पूर्ण करना एक अन्य दृष्टि से भी पर प्रधारना, अपना अनूठा प्रभाव फैलाना और शेष जीवन यहाँ पूर्ण करना एक अन्य दृष्टि से भी पर प्रधारना, जान । प्रदेश हो नों विभक्त जैन परम्पराओं को जोड़ने की दिशा में । इस विषय में महत्त्व रखता है । श्वे. दिग. दोनों विभक्त जैन परम्पराओं को जोड़ने की दिशा में । इस विषय में महत्त्व रखता ए उनके अनन्य शरणप्रदाता श्रीमद् राजचंद्रजी का एवं उनका स्वयं का "आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं" इत्याद ज्यान का पूर्व के पर्युषण + दशलक्षण पर्व एक साथ मनाने का नूतन प्रायोगिक उपक्रम बड़ा एव दाना परपराजा आर्षदृष्टियुक्त दिशा-दर्शक एवं महत्त्वपूर्ण है । युगप्रधान श्रुतकेवली भद्रबाहु ही सूचक, सांकेतिक, आर्षदृष्टियुक्त दिशा-दर्शक एवं महत्त्वपूर्ण है । युगप्रधान श्रुतकेवली भद्रबाहु हा सूचक, ताजापा, पर्व "दशलक्षण धर्म" के उनके हम्पी में रिकार्ड किए गए अंतिम प्रवचन, रिचत "श्री कल्पसूत्र" एवं "दशलक्षण धर्म" के उनके हम्पी में रिकार्ड किए गए अंतिम प्रवचन, राया आ के जोड़ते हैं, जो भद्रबाहु-काल के पश्चात् विभक्त हुई थी।

यह तो सारा अद्भुत और अगम्य इतिहास है, जिस को खोज पाना हम अल्पज्ञों की क्या

परंतु संकेत इतना अवश्य है इस भूमि के साथ योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदधनजी के बिसात ? सुदीर्घ सम्बन्ध का - पूर्व सम्बन्ध का । इतिहासिवद् गुरुभक्त श्री भँवरलाल नाहटा इस विषय में लिखते हैं:-

''वे भगवान मुनिसुव्रत स्वामी के शिष्य भी बने । रामायण काल की अपनी उस पूर्व साधनाभूमि किष्किन्धा-हंपी तीर्थ में जाकर उसी का तीर्थोद्धार किया ।''

( श्री सहजानन्दधन-पत्रावली : प्रस्तावना पृ. छ )

वास्तव में आत्मखोज करने हेतु भगवान महावीर जो प्रश्न-ऊहापोह अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं कि -

''मैं कहाँ से आया ? पूर्व से, उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, ऊर्ध्वदिशा से, अधोदिशा से ?'' इत्यादि (सन्दर्भ: उत्तराध्ययन सूत्र) और श्रीमद् राजचंद्रजी भी जब उसी प्रश्न-वार्ता को दोहराते हैं कि – ''मैं कोन हूँ ? आया कहाँ से ? क्या स्वरुप है मेरा सही ?''

''हुं कोण छुं ? क्यांथी थयो ? शुं स्वरुप छे मारुं ?''

– तो इस खोज का अर्थ भौतिक भी है, आत्मिक भी । स्थूल भी है, सूक्ष्म भी । स्थूल दैहिक पूर्वजन्मों की श्रृंखला की दृष्टि से, सूक्ष्म आत्मिक रुप से आत्मा की - अनादि अनंत आत्मा की - अजन्मा अवस्था की दृष्टि से, क्योंकि महान अपराजेय जैन दर्शन की यह सत्य अवधारणा है और वह वास्तविक सही है कि -

''आत्मा की यात्रा अनादि है.....''

## प्रकरण-३ Chapter-3

"जिसे तू चाह रहा था, वह यही तेरी पूर्वपरिचित सिब्द्धभूमि !" विद्यासिद्ध विद्याधरों की एवं स्वयं की पूर्वसाधना की

# सिद्धभूमि का इतिहास

प्राचीनकालीन तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत स्वामी क्षेत्र-स्पर्शित तीन जैनतीर्थ एवं मर्यादा पुरुषोत्तम् श्री राम-स्पर्शित रामायण समय की किष्किन्धा नगरी

मध्यकालीन विशाल विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध धरती वर्तमानकालीन नूतन आश्रम-तीर्थ श्रीमद् राजवंद्र आश्रम की साधना भूमि

''हम्पी तीर्थ का हर ज़र्रा मेरे लिए तीर्थस्थान है। विचरे जहाँ पर दो दो, परमगुरु महान हैं ॥ (निशान्त)

जय जय तीर्थक्षेत्र हम्पी..... ! हम्पी तीर्थ की जय ..... !!१

''तीर्थंकर प्रभु मुनिसुव्रत से, धन्य हुई यह धरती,

जय जय तीर्थक्षेत्र

'सद्भक्त्या' के स्तोत्र भीतर है, गाथा मंगल करती... जहाँ पद धरने देव-मुनि-गण, सदा बनत सत्संगी,

जय जय तीर्थक्षेत्र

जहाँ धून रटते-कलरव करते, भिक्त-मेले के पंछी...

जय जय तीर्थक्षेत्र

आत्मशुद्धि और आत्मसिद्धि की जिन्हें लगी है लगनी ऐसे साधक सजग मनुज को, रहत सदा निमंत्री...

जय जय तीर्थक्षेत्र

साधक-साधी, संत-साध्वी सब धून मचावै अटंकी, "सहजात्म स्वरूप" श्री परमगुरु के नाम-मंत्र में रंगी...

जय जय तीर्थक्षेत्र

नीचे तीर्थसलिला बहती, तुंगभद्रा संसरती रसंसरण करती 'ज्ञान, योग और भक्ति' त्रिवेणी, ऊपर रही है बहती...

जय जय तीर्थक्षेत्र ''निशान्त''

सद्गुरु उपकारी सहजानंदघन और जगमाता धनदेवी की भरी पड़ी है सदा जहाँ मस्ती, निजमस्ती, अलखमस्ती...

"दक्षिणापथ की साधनायात्रा" : गुजराती से अनूदित सार-संक्षेप ।

बेल्लारी जिले में 'गुंटकल हुबली' रलव लाइन का हास्तर स्वा के बात करा है। आवागान के कार्य

पूर्वोत्तर कान म जला हुन और ऐतिहासिक पुरातत्त्व सामग्री विश्व समस्त के यात्रियों को यहा खोचकर सङ्क, हरियाली भरा प्रदेश और ऐतिहासिक पुरातत्त्व सामग्री विश्व समस्त के यात्रियों को यहा खोचकर आते हैं। इस आश्रम का परिचय प्राप्त करने हेतु इस भूमि का भी परिचय प्राप्त करना अनिवार्य है। इस आश्रम का परिचय प्राप्त करने योग्य होने से सर्वप्रथम वही गर्में गर्म्स के किल्ला के जानने योग्य होने से सर्वप्रथम वही गर्में इस आश्रम का पारचय प्राप्त करन हतु इस मूम्म का भा पारचय प्राप्त करना अनिवार्य है।

अस्ति के परिचय में उसकी ऐतिहासिकता जानने योग्य होने से सर्वप्रथम वही यहाँ प्रस्तुत हो रही है।

भूमि का शतरात . अज्ञ से प्रायः ११,८६,४९३ वर्ष पूर्व, जब बीसवें तीर्थंकर भगवान श्री मुनिसुव्रत स्वामी इस "आज से प्रायः १४,८५,४६२ वर्ष पूर्ण, जाल जालज तावकर मगवान आ मुनिस्वत स्वामी इस अज्ञाज से प्रायः १४,८५,४६२ वर्ष पूर्ण, जाल जालज तावकर मगवान आ मुनिस्वत स्वामी इस विद्याधर अपने से व्याप्त भव्य कमलों को विकसित करते थे, तब उनके अनुयायी वर्ग में विद्याधर अपने के विद्याधित उपने से विद्याधित अपने संस्था में मिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित उपने से विद्याधित अपने संस्था में मिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने संस्था में सिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने संस्था में सिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने संस्था में सिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने संस्था में सिमिलित थे। उस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने स्वाप्त स्वामी इस विद्याधर वर्ग के विद्याधित अपने स्वाप्त स्वा भरत क्षेत्र में ज्ञानगंगा बहाकर मध्य कानरा। प्राप्त इस भूमि का इतिहास : वहां यह ।वधावर पूर्ण । यहाँ की पहाड़ी शिलामय शिखर मालाओं में से कतिपय शिखरों के ऐतिहासिक नाम-ऋष्यमूक,

श्री, वहीं यह विद्याधर भूमि ।"

यहा का नलज़. जाद पुरातत्त्व संशोधकों को मूक आह्वान दे रहे हैं । गंधमादन, माल्यवन्त आदि पुरातत्त्व संशोधकों को मूक आह्वान दे रहे हैं । आतम तीर्थंकर अमण भगवान श्री महावीरदेव के शासनकाल में ईसा की चौथी शताब्दि पूर्व

आतम ताथकर अन्य नाजा राजा स्वास प्रचात् चौथी शताब्दि में कदम्बवंशी राजाओं ने राज्य यहाँ आंध्रवंशी राजा राज्य करते थे । उसके पश्चात् चौथी शताब्दि में कदम्बवंशी राजाओं ने राज्य यहा आध्रवशा राजा राज्य जाता न राज्य किया, जो जैनधर्मानुरागी थे। उनके तत्कालीन नगरों के अंतर्गत उदयशृंगी नगर ( था ), कि जिसके

अवशेष बेल्लारी जिले के हरपनहल्ली तालुके में हैं।

हरपनहल्ली गाँव से १६ मील दूर अमजीगाम से प्राप्त एक शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि यहाँ के कदम्बों और कांची के पल्लवों का परस्पर भीषण युद्ध हुआ था।

छठी शती के मध्यभाग में चालुक्यवंशी राजा कीर्तिवर्मन ने इस भूमि को अपने अधीन किया था। ये चालुक्यवंशी राजा प्रथमतः जैन थे परन्तु बाद में उन्हें बाह्य परिस्थितिवश शैव बनना

उसके पश्चात् दसवीं शती के प्रारम्भ पर्यंत राष्ट्रकुट राजाओं ने यहाँ राज्य किया । दसवीं शती पड़ा था । के उसके बाद के शेष समय में गंगवंशी और ग्यारहवीं शती में पश्चिमीय चालुक्यवंशी राजा यहाँ सत्ताधीश रहे।

चालुक्यवंशी राजा तैल-द्वितीय के शिलालेख हरपनहल्ली के आसपास के 'भागली' और 'कोगली' गाँवों के जिनालयों में उपलब्ध हैं । फिर कोगली-जिनालय में होयशालवंशी राजा वीररामनाथ के भी दो शिलालेख विद्यमान हैं।

अब तो 'विश्व पुरातन धरोहर संस्थान' बनने से यातायात सुविधाएँ बढ़ी हैं।

कालान्तर में भारत में उत्तर सीमा सरहद से मुसलमानों ने प्रवेश किया । वे उत्तर विभाग है भारत पर आधिपत्य जमाते जमाते यावत् यहाँ की तुंभगद्रा नदी के उत्तरी तट पर्यंत पहुँच आये । नदी की उत्तरी निकार की जमाते वावत् यहाँ की तुंभगद्रा नदी के महमद-बिन-त्रघलान नदी की उत्तरी सीमा में स्थित आनेगुंदी राज्य के राजा जम्बुकेश्वर को महमद-बिन-तुघलख और उसके रोजा कि उसके सेनापित मिल्लकायर ने सन् १३१० में हराकर वह राज्य हड़प लिया।

ऐसे विकट काल में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत के हिन्दु राजाओं एस विकट काल में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट से लकर वा जागुक रहकर सन् १५६५ ने स्वरक्षा हेतु संगठित होकर यदुवंशी हुक्कराय को मंडलेश्वर बनाकर, जागुक रहकर सन् १५६५ नुसलमाना को इस ओर प्रवेश करने नहीं दिया। हुक्कराय नि:संतान था। इसलिए उसने अपने अनुज बुक्कराय का विवाह हुआ क्रा पर्यंत मुसलमानों को इस ओर प्रवेश करने नहीं दिया।

हुक्कराय नि:संतान था । इसलिए उसने अपन अपन अपन का विवाह हुआ था। उसकी बनाया। आनेगुंदी नरेश जम्बुकेश्वर की पुत्री गौरांदेवी के साथ बुक्कराय का विवाह हुआ था। उसकी संतान परिपाटी चली ।

न पारपाटा चला । वे दोनों बन्धु विद्यारण्यस्वामी के भक्त थे । उनकी कृपा प्राप्त करके इस बंधुयुगल ने विजयनगर वे दोनों बन्धु विद्यारण्यस्वामी के भक्त थे । उनकी कृपा प्राप्त वाले विजयनगर का किया व दोनों बन्धु विद्यारण्यस्वामी के भक्त थे । उनका र साम्राज्य की नींव डाली । सन् १३३६ में ६० मील के क्षेत्रफल विस्तार वाले विजयनगर का निर्माणकार्य साम्राज्य की नींव डाली । सन् १३३६ में ६० मील के क्षेत्रफल विस्तार वाले विजयनगर का निर्माणकार्य साम्राज्य की नींव डाली। सन् १३३६ में ६० मील क क्रिया खाई में हम्पी ग्राम और दक्षिण में कृष्णापुरम् प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व यहाँ हेमकूट को सटकर उत्तरीय खाई ये तथा नदी पार भोट-जैन तीर्ज रू प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व यहाँ हेमकूट को सटकर आपन ग्राम थे। हेमकूट तथा चक्रकूट नामक दो जैनतीर्थ भी थे तथा नदी पार भोट-जैन तीर्थ था। ये तीनों तीर्थ दिगम्बर संप्रदाय के अधीन थे। दिगम्बर जैन भद्वारकों के मठ भी थे।

ताथ ादगम्बर सप्रदाय क अधान व राजा बुक्कराय के समय में तीसरा एडवर्ड इंग्लैड की गद्दी पर था । बुक्कराय की पाट पर राजा बुक्कराय के समय में तासरा एउँ पर हरिहर द्वितीय और उसकी पाट पर राजा देवराय प्रथम राज्यारुढ़ हुए उस अर्से में यह नगर-निर्माण अच्छी तरह विस्तृत हो गया था ।

व तरह विस्तृत हा गया था। इस साम्राज्य के सिंहासन पर कुछ समय बाद राजा कृष्णदेवराय वीस वर्ष की आयु में विराजित इस साम्राज्य के सिहासन पर कुछ । हुए । वे महान पराक्रमी सर्वधर्मसमस्वभावी और उदार थे । सर्वधर्म संरक्षण-सम्बन्धित उसके शिलाशासन अद्यापि यहाँ विद्यमान हैं ।

सन् १५०९ से १५२९ तक के उसके शासनकाल में यह साम्राज्य अत्यंत विस्तृत हुआ। वर्तमान सन् १५०९ स १५६६ । ज्या महाराष्ट्र और केरल के कुछ मुख्य मुख्य भाग ये सारे मैसुर राज्य, आंध्र राज्य, तिमलनाडु तथा महाराष्ट्र और केरल के कुछ मुख्य मुख्य भाग ये सारे इस राज्य के ही अंग थे। ओरिस्सा नरेश उसका अधीनस्थ था। संरक्षण विभाग में १० लाख सैनिक रेत राज्य के लाख का लश्कर इस विजयनगर की छावनी में रहता था । यहाँ पाटनगर में नागरिक थे, उनमें से ३ लाख का लश्कर इस विजयनगर की छावनी में रहता था । यहाँ पाटनगर में नागरिक जनसंख्या १६ लाख से अधिक बतलाई जाती है ।

इस राजा को सुवर्ण से तोला जाता था और उसका दान होता था । उसके स्मृतिचिन्ह् के रूप में पथ्थर का विशाल तराजु ('तुलाभार') आज विद्यमान है । उस समय आठवाँ हेनरी इंग्लैंड की गद्दी पर था। अनेक विदेशियों ने इस नगर के दर्शन किए थे ऐसे उल्लेख मिलते हैं।

उसके बाद इस साम्राज्य के सिंहासन पर अच्युतराय और बाद में अंतिम हिन्दु राजा सदाशिवराय आए। सदाशिवराय बहुत कमज़ोर था। उसकी कमज़ोरी का लाभ उठाने के लिए मुसलमान नवाब

आपसी मतभेदों का निवारण करके एकत्रित हुए । बीजापुर का अलि आदिल शाह, अहमदनगर का आपसा शाह, बिदर का बदीर शाह, गोलकोंडे का कुतुब शाह और बीहार का उम्मदशाह — इन पांची निझाम राजा अम्मदशाह — इन पांची ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के सैन्य का महासंहार किया । प्रजा को लूटा और इस नगर को तहस नहस कर दिया । नगर के स्थापत्यों को तोड़ते हुए प्रायः छ मास लगे थे । प्रजाजन बेचारे तहस निरुप में मौत के घाट उतार दिए गए । लाखों महालयों और हज़ारों मंदिरों को बारुद से उड़ा दिया गया..... ।

उस नगर की वैभवसंपन्नता की गुणगाथा सुनाते सैंकडों जिनालयों, सैंकडों शिवालयों, अनेक विष्णु-गणपति मंदिरों, हज़ारों गुफाओं, सैंकडों बाजारों, हज़ारों महालयों एवं कोट-परकोटों-किलों विष्णु-गणनाः के ध्वंसावशेष यहाँ की पहाड़ी शिखरमालाओं और समतल भूमि में विस्तार से बिखरे हुए अद्यावधि प्रत्यक्ष देखे जाते हैं।

उक्त ध्वंसावशेषों का यित्किचित् शब्दचित्र इस प्रकार है :

१. जैनतीर्थ हेमकूट: यह एक ही पुढवीशिलामय, नाम मात्र की ऊँचाईवाला शिखर है, जिस १. जारा अर विशाल किले-कोट परकोटे और पूर्वाभिमुखी दो उत्तुंग प्रवेश द्वार हैं। उसमें सैंकड़ों का चारा आप अवस्था में विद्यमान हैं, परंतु एक भी जिनबिम्ब बचा नहीं है। उनमेंसे कुछ जिनालयों को शिवालयों तथा शैवमठ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ सूने रिक्त खड़े ।जनाराना है। जब कि कुछ नामशेष कर दिये गये हैं। शैवों के द्वारा जिनालयों के द्वार ऊपर के मंगल जिनबिम्ब ह। जन के हैं और उनके स्थान पर अन्य आकृतियाँ भी उत्कीर्ण की गईं हैं। शिलालेख मिटा विए गए हैं। उनमें से एक पुढवी शिला में उत्कीर्ण शिलालेख में "ॐ नमो पार्श्वनाथाय" यह आदि वाक्य पढ़ा जा सकता है।

वर्षाकाल में उसकी धोई गई मिडी में से सुवर्ण खोजकर मज़दूरी पाते हुए मज़दूर नज़रों से देखे हैं। इस कारण से ही इस शिखर का सार्थक नाम 'हेमकूट' प्रचलित है।

. हेमकूट के उत्तरीय भूभाग से सटकर तलहटी विभाग में कोट-कांगरों से सुसज्ज विशालकाय पंपापित शिवालय स्थित है, जिसका पूर्वाभिमुखी प्रवेशद्वार-गोपुरम् ११ मंझिल का एकसौ पैंसठ फीट ऊंचा है और उत्तराभिमुखी प्रवेशद्वार उससे छोटा है। इस मंदिर का निर्माणकार्य तीन तबक्कों में संपन्न हुआ दिखता है। संभव है कि नगरनिर्माण (विजयनगर-नगर निर्माण) के पूर्व यह श्री चंद्रप्रभ जिनालय हो और नगर-निर्माण के पश्चात् विद्यारण्य स्वामी की प्रेरणा से अमुक परिवर्तनों पूर्वक शिवालय के रूप में बदल दिया गया हो ।

इस शिवालय की पूर्व दिशा में प्राचीन जौहरी ( झवेरी ) बाजार के खंडहर दो श्रेणियों में विद्यमार हैं। उसे एवं मंदिर की उत्तर दिशा में आये हुए खंडहरों को व्यवस्थित करके दुकानों, होटेलो धर्मशालाओं एवं मकानों के रूप में परिवर्तित कर और दूसरे भी नूतन मकान बांधकर अंतिम पैंती वर्षों से हम्पी ग्राम का पुनर्वसवाट चालु है। गाँव के उत्तरी तट पर बारहमासा प्रवाहवाली तुंगध नदी अस्खलित प्रवाह से बहती रहती है।

२. जैनतीर्थ चक्रकूट: उक्त नदी का प्रवाह पंपापित शिवालय से आधा मील आगे बहुने के पश्चात् उत्तराभिमुख मुड़ता है। वहाँ उस जलप्रवाह में चक्र-भँवर-पड़ता है। उससे सटकर पूर्व किए पश्चात् उत्तराभिमुख मुड़ता है। वहाँ उस जलप्रवाह में चक्र-भँवर-पड़ता है। उससे सटकर पूर्व किए में जो शिखर है उसे चक्रकूट कहते हैं। उसके नदी की ओर के विभाग में कुछ जिनालयों के ध्वंसावशेषों-खंडहरों की बिखरी हुई विस्तृत सामग्री दिखाई देती है। नदी के उसके बाद के पूर्वित्तिरिक्ष ध्वंसावशेषों-खंडहरों की बिखरी हुई विस्तृत सामग्री दिखाई है वह जिनालयों का ही खंडहर है। निर्ध मोड़ के आगे उस चक्रकूट पर विशाल मंडपों का समूह है वह जिनालयों का ही खंडहर है। निर्ध के आगे उस चक्रकूट पर विशाल मंडपों का समूह है वह जिनालयों के सटकर है। निर्ध कुछ अ-जैन अवशेष भी बाद में निर्मित किए हुए विद्यमान हैं।

कुछ अ-जैन अवशेष भी बाद में निर्मित किए हुए । जिस्से के चालु रास्ते को सटकर जैन मिस्से इस शिखर के वायव्य कोने में खाई के ऊपर के भाग के चालु रास्ते को सटकर जैन मिस्से का समूह है। इन सारे विद्यमान जिनालयों के सूचनादर्शक जैन बोर्ड को अ-जैन के रूप में परिवर्तित का समूह है। इन सारे विद्यमान जिनालयों के सूचनादर्शक गए हैं। कर दिया गया है। शिलालेख मिटा देकर नष्ट किए गए हैं। इसलिए ही यहाँ के नीके प

कर दिया गया है। शिलालेख मिटा दकर नष्ट कि । इसिलए ही यहाँ के तीनों जैन तीओं इस चक्रकूट का नदी की ओर का विभाग अति विकट है। इसिलए ही यहाँ के तीनों जैन तीओं का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख जिसमें है वह श्वेताम्बर-दिगम्बर उभय संप्रदाय को मान्य अति प्राचीन तीर्थवन्दना स्तोत्र का उल्लेख का उल्लेख जिसमें का उल्लेख का उल्लेख

'कर्णाटे हेमकूटे विकटतरकटे, चक्रकूटे च भोटे । श्रीमत् तीर्थंकराणाम् प्रतिदिवसमहं तत्र चैत्यानि वन्दे ॥'

श्रामत् ताथकराणाम् प्राताप्यस्ताः शब्दार्थ : कर्णाटक देश में हेमकूट, विकटतर कटिभाग युक्त चक्रकूट तथा भोट ये तीन जैनतीर्थक्षेत्र हैं । वहाँ रहे हुए श्रीमान् तीर्थंकर देवों के चैत्यों की मैं प्रतिदिन वन्दना करता हूँ ।

जनताथक्षत्र है। वहा रह हुए आरा राज्य है। चक्रकूट के नीचे उत्तराभिमुख बहते जलप्रवाह को अ-जैन लोग चक्रतीर्थ कहते हैं और उसमें स्नान करके अपने भवोभव के पाप ताप शमित करने का संतोष मनाते हैं।

उक्त चक्रतीर्थ एवं वहाँसे जलप्रवाह में आधा मील दूर आये हुए भक्त पुरंदरदास मंडप के बीच नदी पार जाने के लिए प्राचीन पुल के अवशेष के रूप में दिखाई दे रही पथ्थर के स्तम्भों की हारमाला जहाँ जाती है वह भी विशाल जिनालय है जो खाली पड़ा है। वह और उसके निकटवर्ती विशाल गुफाएँ, मंडप-समूहों और ३० एकड़ मंदिर के हक्क की भूमि को एक शैव संन्यासी ने अपने अधीन कर ली और वहाँ मठ की स्थापना इस आश्रम की स्थापना होने के बाद कर ली है।

३. जैनतीर्थ भोट : उपर्युक्त मठ से प्रायः एक मील दूर उत्तर में आई हुई किला-परकोटा-युक्त शिखरमाला की दक्षिण खाई में एक चारों ओर से सीढ़ियोंयुक्त निर्मित विशालकाय जलकुंड और पश्चिममें उसके निकट में ही आया हुआ दूसरा छोटा जलकुंड है जिसे शैवों ने क्रमशः पंपा सरोवर और मानसरोवर के नाम से प्रचलित किया है। उन जलकुंडों से सटकर दक्षिण तट पर ऊपर के विभाग में विशालकाय जिनालय के मंडपों का समूह है उनमें जो जिनबिम्ब थे उन्हें अदृश्य किया गया है। केवल एकमात्र विशालकाय अधिष्ठायिका देवी की मूर्ति शेष बची है, जिसके ऊपर 'जैन पद्मावती'' नामक बोर्ड पैंतीस वर्ष पूर्व था ऐसे समाचार मिले हैं। उसे हटाकर उसे लक्ष्मीजी के नाम से प्रचलित कर एक अजैन बैरागी साधुने वहाँ मठ की स्थापना पैंतीस वर्ष से की है। मंदिर के पीछे की पर्वतश्रेणी में कुछ गुफाएँ हैं उनमें से एक का नाम शबरी गुफा प्रचलित करके

उस स्थान को शबरी आश्रम के नाम से पहचान कराया जाता है। यह स्थान ही भूतकालीन जैनतीर्थ भोट है।

जैनताथ मार्ज प्रकार के पथ्थर की जाति का नाम है। इस प्रकार के पथ्थर की खदान वहाँ हो भोट एक प्रकार के पथ्थर की खदान वहाँ हो और पश्चात्काल में उस खदान को ही बांधकर जलकुंड बनवाये हों यह सम्भव है। इसलिए उस और पश्चात्काल में उस खदान के कारण ही वह तीर्थ भोट नाम से प्रचलित हुआ दिखता है। क्योंकि हेमकूट भोट पथ्थर की खदान के कारण ही वह तीर्थ भोट नाम से प्रचलित हुआ दिखता है। क्योंकि हेमकूट भोट पथ्थर की खदान के कारण दिए गए हैं। एवं रत्नकूट ये नाम भी उन सभी स्थानों में संबंधित वस्तु की उपलब्धि के कारण दिए गए हैं। एवं रत्नकूट ये नाम भी उन सभी स्थानों में से केवल हेमकूट को ही जैनतीर्थ के रूप में वर्णित किया अब तक के लेखकों ने इन तीनों में से केवल हेमकूट को ही जैनतीर्थ के रूप में वर्णित किया

अब तक के लेखकों ने इन तीनों में से केवल हमकूट का हा जनताथ के रूप में विणित किया है। परंतु शेष दोनों का जैनतीर्थ के नाम से उल्लेख नहीं किया है। दिगम्बर संप्रदाय के प्राचीन लेखक है। परंतु शेष दोनों का जैनतीर्थ के नाम से उल्लेख नहीं किया है। दिगम्बर संप्रदाय के प्राचीन लेखकों ब्र. शीतलप्रसादजी लिखित 'मद्रास एवं मैसुर प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक' ग्रन्थ में भी अंग्रेज लेखकों ब्र. शीतलप्रसादजी लिखित 'मद्रास एवं मैसुर प्रान्त के प्राचीन जैन स्मारक' ग्रन्थ में भी अंग्रेज लेखकों ब्र. शीतलप्रसादजी लिखित उम्म प्रतित होता है कि अनुसरण के कारण उक्त उभय तीर्थों का वर्णन नहीं है उसका कारण ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसरण के वाहाँ विशेष स्थिरता करने का-रहने का-अवसर मिला नहीं होगा। उन उन गवेषकों को यहाँ विशेष स्थिरता करने का-रहने का-अवसर मिला नहीं होगा।

उन उन गवपका का चक्किक्ट की पूर्व दिशा में मंदिरों, महालयों के ध्वंसावशेष विपुल प्रमाण में विस्तृत विद्यमान हैं। चक्किक्ट की पूर्व दिशा में मंदिरों, महालयों के ध्वंसावशेष विपुल प्रमाण में विस्तृत विद्यमान हैं। उनमें से राजा विष्णुदेवराय निर्मित मंदिर अति विस्तृत सुरम्य और कलामय है। उसमें पाषाण रथ है जिसमें हाथी उन्कीर्ण हैं। बुंदेलखंड के दि. जैनों में गजरथ-महोत्सव की प्रथा आधावधि प्रचलित है जिसमें हाथी उन्कीर्ण हैं। बुंदेलखंड के दि. जैनों में गजरथ-महोत्सव की प्रथा आधावधि प्रचलित है। उसका ही यह प्रतीक है। चार दीवारी में मंदिर की दीवार में एक छोटी दि. जैन मूर्ति भी विद्यमान है। उसका ही यह प्रतीक है। चार दीवारी में र से १६ पर्यंत अर्धविभागों में उन्कीर्ण स्तंभोंयुक्त अनेक स्तंभ हैं कलापूर्ण सभामंडप में एक ही पथ्थर में २ से १६ पर्यंत अर्धविभागों में उन्कीर्ण स्तंभोंयुक्त अनेक स्तंभ हैं कलापूर्ण सभामंडप में अलग अलग सप्तस्वर ध्वनित होते हैं। (संगीत के सारेगम आदि स्वर)। जिन्हें आस्फालन करने से अलग अलग सप्तस्वर ध्वनित होते हैं। (संगीत के सारेगम आदि स्वर)।

हेमकूट की दक्षिण दिशा में स्थित विशालकाय विष्णुमंदिर से सटकर एक पक्की सड़क कमलापुरम् की ओर जाती है। उस पर एक मील चलने के बाद बांये हाथ पर कच्ची सड़क निकलती कमलापुरम् की ओर जाती है। उस पर बांधे हुए जलकुंड जैसे भाग में एक विशाल जिनालय है। उस पर थोड़ा चलने के पश्चात् दांये हाथ पर बांधे हुए जलकुंड जैसे भाग में एक विशाल जिनालय विद्यमान है। उसमें प्रायः पानी भरा हुआ रहता है। उससे एकाध फर्लांग आगे बढ़कर किले में प्रवेश होता है। उसके कुछ खंडहरों को पार करने के बाद एक विशाल मंदिर कोट-कंगुरों से सज्ज है। उसके किले की दीवारों के भीतर-बाहर एवं मूलमंदिर की दीवारों के भीतर बाहर सर्वत्र राम-रावण के युद्ध का तादृश दृश्य उत्कीर्ण है। गभारे के पार्श्व की दो बाजुओं की दीवारों में दो जिनबिम्ब मनोज्ञ उत्कीर्ण हैं। उसके जैन मंदिर होने के चिन्ह होते हुए भी वह राममंदिर के नाम से प्रचलित किया गया है।

उस मंदिर से बाहर निकलने पर आगे के मैदान के दोनों बाजुओं पर दो विभागों में विजयनगर साम्राज्य के भूतकालीन महाराजाओं के विशाल महल, शस्त्रागार, अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, पाठशालाएँ, स्नानागार, उन्नत किले आदि के खंडहर विपुल प्रमाण में विद्यमान हैं। विशेष में यहाँ काष्ठ के बदले पाषाण में से उत्कीर्ण दरवाज़े भी थे, जिसका एक नमूना बचा हुआ है।

गजशाला म्युझियम के रूप में परिवर्तित की गई है, जिसमें श्री बाहुबलीजी की एक प्राय: पांच फीट की खंडित खड्गासन प्रतिमा एवं दो एक जिनबिम्ब-शीर्ष केवल जैनों के अवशेष के रूप

म रख गए ह। शघ सारा वादक पद्धात का प्रातमाए। प्रातमाए। प्रातमाप के रूप म सग्रहीत हैं। के लिए पथ्थर की शिला में ही उत्कीर्ण थाली-कटोरियाँ भोजनपात्र के हैं। वहाँ से आशे--लए पथ्थर की शिला में ही उत्कीर्ण थाली-कटोरियाँ भोजनपात्र पर म्युझियम के निकटवर्ती खेतों में भी कुछ जिनालयों के ध्वंसावशेष हैं। वहाँ से आधे मील सू म्युझियम के निकटवर्ती खेतों में भी कुछ जिनालयों के ध्वंसावश्रिष से कंपली की ओर जाती हुई १० हज़ार की जनसंख्यावाला कमलापुरम् गाँव है। उसके नुक्कड़ है, जिसकी रचना सिंहनिक्र

१० हज़ार की जनसंख्यावाला कमलापुरम् गाँव है। उसके नुक्कड़ स जनरा जाता हुई सहिनिषाही सहिनिषाही सहिनिष्ठ हुई हार्थे हाथ पर एक वृद्धा का जिनालय विद्यमान है, जिसकी रचना सिंहनिष्ठ से सड़क पर कुछ दूर दायें हाथ पर एक वृद्धा का जिनालय प्रांगण में दीपस्तंभ पर के लेक स सड़क पर कुछ दूर दायें हाथ पर एक वृद्धा का जिनालय विद्यमान है, जिसके प्रांगण में दीपस्तंभ पर के लेख में हैं। उसे कन्नड भाषा में "गणिगित्ति बसदी" कहते हैं। उसके प्रांगण में दीपस्तंभ पर के लेख में

ानुसार हकीकत है:''मूल संघ, नंदीशाखा, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ है कि) राजा बुक्कराय के पत्र 🗠 "मूल संघ, नंदीशाखा, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ म हो ति। राजा बुक्कराय के पुत्र हिहा बाद उनकी शिष्य परम्परा के कुछ नाम देने के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है कि जो मृति सिंहनंदी के परम भक्त थे के बाद बतलाया है के बाद बतलाया है के बतलाय

बाद उनकी शिष्य परम्परा के कुछ नाम देने के बाद बतलाया है। का । प्राप्त भ भक्त थे, उन्होंने दितीय, उसके दंडाधिपति चैत्र, तत्पुत्र इक्ग दंडेश कि जो मृति भिंहनंदी के परम भक्त थे, उन्होंने दितीय, उसके दंडाधिपति चैत्र, तत्पुत्र इक्ग दंडेश कि जो भूति भी एक भी जिनबिम्ब नहीं है। हिताय, उसके दंडाधिपित चैत्र, तत्पुत्र इरुग दंडेश कि जा मुग्न ।त्तर भी जिनिबम्ब नहीं है। यह श्री कुंथु जिनालय निर्मित करवाया।" इस मंदिर में भी एक भी जिनिबम्ब नहीं है। श्री कुंथु जिनालय निर्मित करवाया ।" इस मंदिर म ना जा शिलालेख है जिसमें सन् १३४८ में हुए विजयनगर के पान-सुपारी बाज़ार के खंडहरों में एक जिनालय बनवाने का उल्लेख के विजयनगर के पान-सुपारी बाज़ार के खंडहरों में एक जिनालय बनवाने का उल्लेख के विजयनगर के पान-सुपारी बाज़ार के खंडहरों म एक लिए बनवाने का उल्लेख है। राजा देवराय द्वितीय के द्वारा श्री पार्श्वनाथ का पाषाणमय जिनालय बनवाने के उल्लेख है।

दिवराय द्वितीय के द्वारा श्री पार्श्वनाथ का पाषाणमय । जारा प्रिवालय के उत्तर में निहीं प्रिवालय के उत्तर में निहीं प्रिवालय के उत्तर में निहीं स्वित्वालय के उत्तर की पहाड़ी खाई के उच्च प्रदेश में एवं पंपापित शिवालय के उत्तर में निहीं स्वित्व हैं।

तट पर कुछ जिनालयों के ध्वंसावशेष होने के चिन्ह हैं।

पर कुछ जिनालयों के ध्वंसावशेष हान के । पण्य प हंपी से ११ मील दूर नदी के बहाव (प्रवाह) के उद्गम की ओर विशालकाय तुंगभद्रा बांध हंपी से ११ मील दूर नदी के बहाव (प्रवाह) के उद्गम प्राप्त करती है । (डॅम) है, जिसकी अपार जलराशि समुद्र की उपमा प्राप्त करती है। ।) है, जिसकी अपार जलराशि समुद्र का उपना वर्षाकाल में इस तुंगभद्रा नदी में से बाढ़ उतर जाने के बाद क्वचित् हीरे प्राप्त हो जाते हैं,

जिन्हें खरीदने के लिए मद्रास के जौहरी चक्कर काटते रहते हैं। खरीदने के लिए मद्रास के जाहरा चय्या तीस एकड़ के विस्तारवाला एक साधारण हेमकूट की पूर्व दिशा में सड़क से सटकर लगभग तीस एक छोर पर एक उन्नत जिएक के हेमकूट की पूर्व दिशा में सड़क से सटकर लगभग तीस एक छोर पर एक उन्नत जिएक के हेमकूट की पूर्व दिशा में सड़क स सटकर लाजा की ख़र पर एक उन्नत शिखर है जिसे उन्चाई वाला शिखर है जिसे रत्नकूट कहते हैं। उसके पूर्व छोर पर एक उन्नत शिखर है जिसे उन्चे की उत्पन्ति के स्थानों की स्थानों अंचाई वाला शिखर है जिसे रत्नकूट कहा है। उसके किया में रत्नों की उत्पत्ति के स्थानों को दर्शाते हुए मातंगपर्वत कहते हैं। ठक्कर फेरु कृत रत्नपरीक्षा ग्रंथ में रत्नों की उत्पत्ति के स्थानों को दर्शाते हुए मातंगपर्वत कहते हैं। ठक्कर फरु कृत रलपरादा प्रमान है। उसके कटिभाग में दो आरपार गुफाएँ 'मायंग पव्वये' इस मातंग पर्वत का भी उल्लेख किया गया है। उसके कटिभाग में दो आरपार गुफाएँ

तन म खुदाइ किय जान क 1978 एं मातंग शिखर पर एक मंदिर और उसके चारों ओर मंडपों का समूह है । मंदिर में मातंगयक्ष हैं जिन में खुदाई किये जाने के चिन्ह हैं। मातग शिखर पर एक मादर जार जार जान मातगयक्ष की मूर्ति विद्यमान है, जिसे अजैन मातंगऋषि के नाम से पूजते हैं। संभव है कि उस मंदिर में सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ की स्थापना हुई हो और बाद में उसे अदृश्य किया गया हो !

रत्नकूट में नवरतों की खान होने की बातें पुरातत्त्व अन्वेषकों के पास से सुनी हैं। सांप्रत डामर रोड़ से रत्नकूट की ओर मुड़ते हुए दाहिने हाथ पर जो शिखर है उसका भी रत्नकूट में ही समावेश है, जिसमें दो लंबायमान बड़ी गुफाएँ और कुछ छोटी गुफाएँ हैं । इसके अतिरिक्त रत्नकूट के शेष हिस्सों में उत्तरी और दक्षिणी छोर पर भी कुछ गुफाएँ हैं । इन सब गुफाओं में कहीं कहीं खुदाई होने के चिन्ह हैं। फिर उनमें गुप्त मार्ग भी हैं जो अभी बंद हैं।

इस रतकूट पर चार प्राकृतिक जलकुंड, दो-तीन छोटे खेत और बाकी का पुढवी शिलामय विस्तार है। जिस पर वि.सं. २०१७ के आषाढ़ एकादशी के दिन श्रीमद् राजचंद्र आश्रम की स्थापना अत्यंत ही उल्लासपूर्वक योगानुयोग से हुई है।

क्रमबद्ध लिपपवर्क स्व-साधकीय जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग इस आश्रम की उत्पत्ति के कारण क्रो संतुष्ट करने, क्रमप्राप्त स्व-साधकीय चहाँ प्रस्तृत करता है। को संतुष्ट करने हेहधारी उसका शब्दचित्र यहाँ प्रस्तृत करता है। से, यह दहवारा ज्याना अपने को अधिमान न हो जायँ इस पथ्यपालन की वर्तमान परिणति यह प्रस्तुतीकरण करते समय 'अपने को डाग आत्मलंनना करने करने वर्ष को सतुष्ट कार ।, अपने प्रस्क प्रस् क्षा सतुष्ट कार ।, अपने उसका शब्दचित्र यहाँ प्रस्तुत करता है ।

यह प्रस्तुताकरण करत समय अवन का आजनात न हो जाय इस पथ्यपालन को वर्तमान परिणति को उसे भलीभाँति ख्याल है । आत्मप्रशंसा के द्वारा आत्मवंचना करके भावी संसार की वह वृद्धि को उसे भलीभाँति ख्याल है । आत्मप्रशंसा के द्वारा आत्मवंचना करके भावी संसार की वह वृद्धि ग हरागज़ नहां जाता को पूर्व अलोकिक अनुभवों के निखालस कथन को आत्मप्रशंसा में अगर गिना जाता तो पूर्व अलोकिक अनुभवों के निखालस कथन को उन्हों के को जाता हो उन्हों के नि अपने अलाकिक अनुमना जा लाजारात जाता जा जात्मश्ररासा म अगर गाना जाता तो पूर्व के जानियों ने एसी प्रवृत्ति की ही नहीं होती, उस कारण से दूसरे कोई उनके अनुयायी बन ही नहीं के जानियों ने एसी प्रवृत्ति की ही नहीं होती, उस कारण से बंट ही हो जानियें के जातियों की परिपाटी पर्ण रूप से बंट ही हो जानियें।

के ज्ञानिया न एता रूप स्वाह उनके अ सकते थे। परिणामतः मोक्षमार्ग की परिपाटी पूर्ण रूप से बंद ही हो जाती। ते थ । पारणानाः श्रीमद् राजवंद्र वचनामृत ग्रंथ के अनुसार पत्रांक ६८० और वैसे दूसरे कुछ पत्रों में श्रीमद् ने

श्रीमद् राजचह व्यवार्थः अव न्यार्थः अव न्यार्थः व्यवस्थित आत्मज्ञान अभ्यासियों की दृष्टि से आत्मप्रशंसा जो कुछ स्वानुभूतियाँ अंकित की हैं वे जैसे वास्तविक आत्मज्ञान अभ्यासियों की दृष्टि से आत्मप्रशंसा जो कुछ स्वानुभूतियाँ अंकित की हैं वे लोह के काल में साहज संज्ये के वे जो कुछ स्वानुभू।तथा आयार ना उन्हें के बाद के काल में यावत् पांचवे आरे के अंत पर्यंत होनेवाले नहीं हैं, वैसे उसी प्रकार से अब के बाद के किन्न ने अंग में ना किन्न किन को किन्न के अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न किन को किन्न के अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न किन को किन्न के अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न किन को किन्न के अंग में ना किन्न किन को किन्न के अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न किन्न को किन्न के अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न के अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अंग में ना किन्न किन्न की अंग में ना किन्न की अ नहीं हैं, वस उसा प्रकार से उन्न जात को जितने अंश में ज्ञानप्राप्ति होगी, उनको उतने अंश में इस भरतक्षेत्र के ज्ञानियों में से जिन जिन को जितने अंश में ज्ञानप्राप्ति होगी, उनको उतने अंश में इस भरतक्षत्र का सार्थ का निखालस इकरार वे परार्थ हेतु करें तो वह आत्मप्रशंसा में नहीं ही स्वयं को हुए अनुभवों का निखालस इकरार वे परार्थ हेतु करें तो वह आत्मप्रशंसा में नहीं ही स्वय का हुए जाउना ता होते हुए भी जो हंस का दिखावा करेगा वह तो मुँह की खाएगा यह

जार ए चौथे गुणस्थानक से बारहवें पर्यंत साधकीय जीवन में दो प्रकार की धाराएँ होती हैं - एक अनादीय ऋण चुकाने रूप कर्मधारा और दूसरी प्राप्त चैतन्यवैभव सूचक ज्ञानधारा । इसलिए ही अनापाय न्यून पुरात के 'समलवासां' और ज्ञानधारा के 'निर्मलवासां' (निर्मल बाजु) इस प्रकार उभयस्थिति युक्त साधकीय जीवन होता ही होता है। उन दोनों बाजुओं को यथास्थान पर रखकर यदि जीवन-चित्रण किया जाय तब ही यह वास्तविक माना जाएगा - यह सिध्धांत इस लेखक की दृष्टि के बाहर नहीं है। परंतु यहाँ वह अपना जीवनचरित्र लिखने बैठा नहीं है, यथाप्रसंग अन्य को हितकर प्रेरक प्रसंग आलेखित करने बैठा है। इसलिए केवल अपनी उज्वल बाजु को दृष्टि में रखकर वह जो कुछ लिखे उसे हंसचंचुन्याय से चिंतन करने वाचकवृंद को बिनित कर वह अपना निजी वक्तव्य अब प्रस्तुत करता हैं ।

इस आश्रम के प्रादुर्भाव के निमित्तत्व में उसे प्रेरक था - आकाशवाणी का आदेश।

("इस देह की उन्नीस वर्ष की आयु में-" इन शब्दों से यहाँ से गुरुदेव की 'आत्मकथा-आश्रमकथा' अनूदित कर आगे लिखी गई है)।

प्रकरण-४ Chapter-4 आत्मकथा-आश्रमकथा

संक्षिप्त गुजराती में गुरुदेव के स्वयं के हस्ताक्षरों में स्व-कथा

(परार्थ हेतु स्व-जीवन एवं स्वानुभवों की निखालस कथा)

्यराय एउ प्रात्त लाजी के भातबाज़ार में शा. लालजी इस देह की १९ वर्ष की आयु में यह देहधारी जब मोहमयी नगरी के भातबाज़ार में शा. लालजी इस देह की १९ वर्ष की आयु में यह देहधारी जब माध्या पर एक अकथ्य निमित्त पाकर जेठा कंपनी का विक्रय विभाग सम्हालता था, तब एक अग में स्विवचार\* में बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल भाग में स्विवचार से बैठे बैठे उसका के प्रकाल के प्रकाल के प्रकाल से प्रकाल से प्रकाल के प्रकाल के प्रकाल से प्रका जेठा कंपनी का विक्रय विभाग सम्हालता था, तब एक आग में स्वविचार\* में बैठे बैठे उसका देहभान भवान्तर के अभ्यास-संस्कार से गोडाउन के एकान्त भाग के निर्मलता के कारण इस दःग्री --भवान्तर के अभ्यास-संस्कार से गोडाउन के एकाना ना की निर्मलता के कारण इस दुःखी दुनिया कूटकर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा में उसे ज्ञान की तो क्या बात, साधु-संत भी आत्मकार के कूटकर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा में उसे ज्ञान की तो क्या बात, साधु-संत भी आत्मकार के क्या कात, साधु-संत के कात, साधु-संत कात, साधु-संत के कात, सा छूटकर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा म उत्त रा. विवास बात, साधु-संत भी आत्मसमाधिमार्ग का भासन हुआ। उसमें इस भरतक्षेत्र के गृहस्थ जनों की तो क्या बात, साधु-संत भी आत्मसमाधिमार्ग के क का भासन हुआ। उसमें इस भरतक्षेत्र के गृहस्थ जना भा भी पूर्व-आराधित समाधिमार्ग से विच्छिल से लाखों योजन दूर भटक गए दिखाई दिए। यह अत्मा भी पूर्व का कि, 'मेरा मार्ग कहाँ 2'-से लाखों योजन दूर भटक गए दिखाई दिए। यह जाता कि कि, 'मेरा मार्ग कहाँ ?' तब उसे पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उसे यकायक प्रश्न त्मा नेगा मार्ग ! जा ! सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् असे यकायक प्रश्न त्मा नेगा सिद्धभिम में जा। — विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् विकास पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् विकास पड़ गई दिखाई दिखाई दी। तत्पश्चात्व विकास पड़ गई दिखाई दिखाई दी। तत्पश्चात्व विकास पड़ गई दिखाई दिखा पड़ गई दिखाई दी। तत्पश्चात् उस यकायक प्राप्त मार्ग ! जा ! सिद्धभूमि में जा ! शरीर को तत्काल आकाशवाणी सुनाई दी कि "..... यह रहा तेरा मार्ग ! ॐ

वृक्षतल में वृक्षवत् रखकर स्वरूपस्थ बनकर रह जा !" ॐ तल में वृक्षवत् रखकर स्वरणाया में आनंद की लहरें उठीं ..... उसका शब्दचित्र खड़ा करने बाद में इस आत्मा के प्रदेश प्रदेश में आनंद की लहरें उठीं ..... उसका शब्दचित्र खड़ा करने

अबतक कोई शब्द उसे संप्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि वह अनुभव शब्दातीत था ।

तक काइ शब्द उस समान के पश्चात् किसी ग्राहक ने इस देह को झंझोड़ने से उसे पुन: देहभान कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी ग्राहक ने इस देह को झंझोड़ने से उसे पुन: देहभान कुछ समय व्यतात हा जाग पर स्थाप में टंकोत्कीर्ण किया । क्रमशः उसे कार्यान्वित करने हेतु प्राप्त हुआ । उक्त आदेश को उसने लक्ष्य में टंकोत्कीर्ण किया । क्रमशः उसे कार्यान्वित करने हेतु प्राप्त हुआ । उक्त आपरा प्राप्त अपना मांगी, परंतु घर में ही रहकर साधना करने का सब का आग्रह उसने हितैषियों और बुज़ुर्गों की आज्ञा मांगी, परंतु घर में ही रहकर साधना करने का सब का आग्रह उसन हितायया जार चुन्न । इह रहा । फिर भी उनके इस आग्रह को परिवर्तित करने के अपने दृढ़ निर्धार से वह प्रयत्न करता रहा। फलस्वरूप वर्षभर के अंत में वे सब पिघले, फिर भी निराधाररूप में साधना करने में तो रेखा । निर्मा हुए ही नहीं; परंतु मुनिदीक्षा ग्रहण कर कुछ वर्षो पर्यंत गुरुकुलवास में बसकर, निर्भयदशा प्राप्त होने पर ही उक्त आदेश के अनुसार साधना करने की आज्ञा बुज़ुर्गों ने अतीव दुःखी हृदय से प्रदान की, जिसे इस देहधारी ने शिरोधार्य की । इस प्रकार कर्मसंस्कार से वडीलों के पूर्वऋण चुका कर वह अति हर्षित हुआ ।

<sup>&#</sup>x27;'शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन, स्वयंज्योति सुखधाम । और कहें क्या-कितना, कर स्व-विचार तो पाम ।" ११७ श्री आत्मसिद्धिशास्त्र : सप्तभाषी आत्मसिद्धि (हिन्दी)

प्रकृतिह व्याकरण, कर यह देहधारी गुरुगण में प्रीतिपात्र बना और सेवा के आदान-प्रदान पूर्वक आदि अत्यसूत्र कंठस्थ कर यह देहधारी चकाकर उऋण होकर आव्हाणव्याकी के आदि अल्पसूत्र कठस्थ कर वह प्रवास पुर्वक आदान-प्रदान पूर्वक आदान-प्रदान पूर्वक आदान-प्रदान पूर्वक आदान-प्रदान पूर्वक अल्पसूत्र कठस्थ कर वह प्रकार चुकाकर उन्नण होकर आकाशवाणी के आदेश को आचार क्षेश्लापर्याय के बारहवें वर्ष में धर्मऋण चुकाकर उन्नण होकर आकाशवाणी के आदेश को आचार

हायान्त्रत कर वर्षेत्र प्रमुखम वह वि.सं. २००३ के पोष शुक्ला १४ और सोमवार के दिन मारवाड़ गुफावास के लिए सर्वप्रथम वह वि.सं. २००३ के पोष शुक्ला १४ और सोमवार के दिन मारवाड़ गुफावास के लिए सर्वप्रथम पहाडी गफा में पविष हथा । साहावार के विकास प्रमुख गुफावास के लिए सप्रथम पहाड़ी गुफा में प्रविष्ट हुआ । गुफावास के पूर्व ही उसे सहसा के मोकलसर गाँव निकटस्थ पहाड़ी गुफा में प्रविष्ट हुआ अनहहस्त्रीय एक के पूर्व ही उसे सहसा के मोकलसर गाँव निकटस्थ पहाड़ी गुफा के अनुष्टा अनहहस्त्रीय एक के विकास के पूर्व ही उसे सहसा के निकटस्थ पहाड़ी गुफा के प्रविक्त अनुष्टा करते हुए अनहहस्त्रीय एक के विकास के प्रविक्त प्रविक्तमण आदि धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के विकास के प्रविक्तमण आदि धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के विकास के प्रविक्तमण अपने के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनहहस्त्रीय एक के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनुष्टान करते हुए अनुष्टान के प्रविक्तमण अपने के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनुष्टान करते हुए अनुष्टान के प्रविक्तमण अपने धार्मिक अनुष्टान करते हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान करते हुए अनुष्टान करते हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान हुए अनुष्टान

गुफा में मत्रस्मरण क प्राण जार निर्माल हूट जाकर उसकी सहजसमाधि में अवस्थिति होती थी । प्रविष्ठ हुआ । इस स्थिति में देहभान छूट जाकर उसकी सहजसमाधि में अवस्थित होती थी । प्रविष्ठ हुआ हम स्थिति में देहभान छूट जाकर उसकी सहजसमाधि में अवस्थित होती थी । प्रविष्ट हुआ । इस ।स्थार व्याप्त का वह उल्लंघन कर गया और सहजानंद खुमारी का अनुभव कर वह समयमर्थादा की सीमाबन्दी का वह उल्लंघन कर गया और सहजानंद खुमारी का अनुभव कर वह

सहजानंदघन बना !

तत्पश्चात् क्रमशः अनेक देश-प्रदेश के अनेक गुफा-गह्वरों तथा एकान्त वनोपवनों में विचरण तत्परवार अवर । जनमें से विशेष करते रहने पर उसे अनेक धर्म के त्यागी-तपस्वियों एवं सद्गृहस्थों का परिचय हुआ । उनमें से विशेष करत रहन पर उस आये हुए भावुकों ने स्वेच्छा से भिक्तभावनावश उन्हें संप्राप्त आध्यात्मिक अनुभव का पारचय न जा है, जिल्ला होता, आश्रम पद्धित को उचित मानकर, अपने खर्च से आश्रम बांध देने लाभ अन्यों को दिलवाने हेतु, आश्रम पद्धित को उचित मानकर, अपने खर्च से आश्रम बांध देने लान जो अपने ही आश्रम को अर्पण करने हेतु तत्पर हुए। परंतु भीतर के आदेश के बिना उसने किसी का भी स्वीकार न किया।

(उक्त) प्रस्ताव रखनेवाले श्वे.दि. जैनों-अजैनों के नाम और स्थान निम्नानुसार हैं :-

- मोकलसर की पहाड़ी गुफा के निकट: वहाँ के कबीरपंथी शा. हंसराजजी जोधपुर स्टेट ललवाणी की ओर से ٧.
- चारभुजा रोड़ स्टेशन से १ मील दूर चंद्रभागा नदी तट पर विवर नामक स्थान में शा. लालचंद कपुरचंद कं. के भागीदार मुलचंदजी की ओर से मेवाड स्टेट
- (१) भोपाल से ६० मील दूर विन्ध्याचल पर्वत की गुफाओं में वाडीगाम ३/६. मध्यप्रदेश निवासी दि. जैनों की ओर से

- (२) साँची स्तूप के पूर्व में २८ मील पर राहतगढ़ समीप बेतवा ने की पर की गुफाओं में वहाँ के दि.जैनों की ओर से।
- पर की गुफाओं म वहा जा कि से विशेष पहाड़ में वहाँ के दि.जैनों की ओर से ।
- दि.जैनों की ओर स ।
  (४) चंदेरी निकट १ मील दूर खंदारजी-गुफा मंदिरों के समीप विशेष के दि.जैनों की ओर से ।
- के दि.जना का जार से कि निकट की जैन गुफाओं में क्रिं के दि.श्रे.जैनों की ओर से ।

  के दि.श्रे.जैनों की ओर से ।

  ८, ९ बीकानेर स्टेट (१) बीकानेर से ३ मील दूर शिववाडी निकट साक्षरवर्ध पुरातस्वाकार
- ८, ९ बीकानेर स्टेट (१) बीकानेर से ३ मील दूर शिवपांज र साम स्वास्थिय पुरातस्वाधीर्थ श्री अगरचंदजी नाहटा के अग्रज श्री शुभराजजी नाहटा होता। (२) बीकानेर से ५ मील दक्षिण में उदरामसर के धोराओं में ढ़ाई लाख
  - (२) बीकानेर से ५ माल दाक्षण से उसके मालिक सुप्रसिद्ध की लागत से तैयार अपने आश्रम को उसके मालिक सुप्रसिद्ध वैद्यराज संन्यासी बाबा आसोपा द्वारा सादर भेट दिया जाना।
- १०, ११, १२ उत्तरप्रदेश (१) देहरादून-मसुरी के बीच राजपुर के उपवन में देहरादून निवासी लाला कृष्णाचंद्रजी जैन रइस की ओर से ।
  - (२) मसुरी की शिखरमालाओं में मसुरी से ३.५ मील नीचे जडीयानी गाँव के पास पू. क्षुल्लक श्री छोटे वर्णीजी महाराज के साथ में देहरादून निवासी लाला दीपचंदजी जैन आदि की ओर से।
  - (३) देहरादून से ५ मील पूर्व में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक समरभूमि नालापानी शिखर पर स्थित संन्यासी आश्रम की १३ बीघा जमीन का दान वहाँ के महंत की ओर से और आश्रमनिर्माण देहरादून के दि.जैनों की ओर से ।
- १३. हिमाचल प्रदेश ऋषिकेश-बद्रीनाथ के मार्ग पर कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच सुनला गाँव समीप गंगातट पर स्थित पूर्विशिखर पर बीकानेर नरेश गंगासिध के मित्र, अवेतनिक राज्यमान खजान्वी श्री प्रेमचंदजी सा'ब तथा श्री शुभराजजी आदि।
- १४. बिहार प्रान्त सिद्धक्षेत्र तीर्थराज श्री समेतिशखर की तलहटी मधुवन में पू. क्षुल्लक श्री छोटेवर्णीजी के साथ उत्तरप्रदेश के दि.जैनों की ओर से।
- १५. सौराष्ट्र सिद्धक्षेत्र श्री गिरनार के सहस्त्राम्र वन में बीकानेर के श्री शुभराजजी नाहटा की ओर से ।

भुवनेश्वर से ७ मील पश्चिम में खंडगिरि गुफाओं में कलकत्ता निवासी ओरिस्सा श्री साहूजी और अन्य भक्तमंडल की ओर से । 94.

रायघणगर गाँव की पहाड़ी गुफाओं में वहाँ के श्री जैन संघ की कच्छ स्टेट و؈.

ओर से ।

कनूर के सुरम्य शिखरों में वहाँ के रइस श्री अनोपचंदजी झाबक की नीलगिरि १८. ओर से ।

इन सब के अतिरिक्त इंडरगढ़ की गुफाओं में, चंबलघाटी की अषादी पास की गुफाओं में, इन राज्य पास का गुफाआ म, क्यांबा में भीवानी शहर समीप और कर्नाटक में वरंग, कुन्दाद्रि आदि स्थानों में स्थायी होने का आग्रह उन सब स्थान-निवासियों ने अतीव किया था ।

फिर प्रथम से स्थापित श्रीमद् राजचंद्र आश्रमों में अपनाने हेतु इस देहधारी को स्निग्ध आमंत्रण भी संप्राप्त हुए थे, यथा :

- श्रीमद् राजचंद्र विहारभवन इंडर-घंटिया पहाड़ पर वहाँ के ट्रस्टी श्री मणिलाल माधवजी ने ٧. उदारता दर्शाई थी ।
- श्रीमद् राजचंद्र आश्रम-अगास में स्थिर होने हेतु वहाँ के अधिष्ठाता पराभिक्तिनिष्ठ पू.श्री ब. ٦. श्री पावापुरी तीर्थ के चातुर्मास के दौरान इस देहधारी को प्रेषित किया था। उनका प्रथम परिचय वि.सं. २००४ में हुआ । दो महीने बाद वहाँ से धामण की ओर प्रयाण करते समय उन्होंने स्वयं को परंपरागत संप्राप्त एक अद्भुत निधि अत्यंत उल्लासपूर्वक इस देहधारी को सौंपी थी, जिसका वर्णन करने की इच्छा इस देहधारी ने स्थगित कर दी है।
- श्रीमद् राजचंद्र आश्रम-वडवा में स्थिर करने हेतु उस आश्रम के माननीय उत्साही अध्यक्ष गुणानुरागी श्री मोहनभाई ने इस देहधारी को वि.सं. २०१५ से अनेक बार आमंत्रित किया था।
- श्रीमद् राजचंद्र जन्म भवन-ववाणिया में स्थिर करने हेतु परम कृपाळु की ही अंगजा पू. मातेश्वरी श्री जवलबा ने अपने सरल वात्सल्य से इस बालक को बहुत नवाजा था । उपर्युक्त समस्त स्थानों में स्थिर होने हेतु इस देहधारी को जब जब आमंत्रण मिला, तब तब इस आत्मा में ऐसा अंतर्नाद सुनाई देता था कि, ''तेरा उदय दक्षिण में है''। तथा प्रकार का प्रत्युत्तर भी श्री श्रुभराजजी आदि कुछ लोगों को दिया गया था ।

इस दक्षिण भारत के कर्णाटक प्रदेश में गोकाक की जैन गुफाओं में दि. २२-२-१९५४ से दि. २२-२-१९५७ पर्यंत ३ वर्ष अखंड मौनपूर्वक की साधना यह देहधारी पूर्व में करके गया था। परंतु तथा प्रकार के समवाय-कारण के अभाव से इस हम्पी तीर्थ पर वह नहीं आ सका । किन्तु अंततोगत्वा महाराष्ट्र के बोरड़ी गाँव में वि.सं. २०१७ के प्रथम ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा पर्यंत २१ दिवस के अनायास साधे गए चिरस्मरणीय सत्संग प्रसंग के पश्चात् वह महाराष्ट्र के कुम्मोज तीर्थ पर आया। वहाँ से गदग के कच्छी भावुक उसे गदग ले आए। वहाँ से बेल्लारी और होस्पेट के पूर्वपरिष्ण मारवाड़ी बन्धु वि.सं. २०१७ के द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के दिन इस देहधारी की हैंपी लेकर आए।

लेकर आए ।

सर्वप्रथम हम्पी के रत्नकूट की गुफाओं में ही प्रवेश किया और इस आत्मा में यकायक स्फिर्णा हुई कि, ''जिसे तू चाह रहा था वही यह तेरी पूर्व-परिचित सिद्धभूमि !''

हुई कि, "जिसे तू चाह रहा था वही यह तेरा पूव-पार्य पूर्वकाल में यहाँ पर अनेक साधकों ने विद्या की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं अत: उसे विद्यासिए भूमि - 'विद्याधर भूमि' कहा गया है। इस वातावरण के स्पर्श से हृदय नाच उठा ! अवसर रेखिका साथ आए हुए भावुकों ने यहाँ पर ही चातुर्मास करने हेतु सादर अनुरोध किया जिसे इस देहधानि सहर्ष स्वीकार कर लिया।

सहर्ष स्वीकार कर लिया।
इस उजड़े हुए स्थान को व्यवस्थित होने में कुछ समय लगने की संभावना के कारण समीपवर्ति हमकूट पर संस्थित अवधूत मठ की एक गुफा में इस देहधारी ने निवास किया। वहाँ हम्पी तहसीलदार गुणानुरागी बसर्लिंगप्पा आदि सत्संग में पधारे। वे स्वयं लिंगायती होने से उन्होंने इस देहधारी की धार्मिक विचारणा समझने हेतु कुछ प्रश्न पूछे। सात्विक समाधान से प्रभावित होकर उन्होंने इस देहधारी को यहाँ पर ही स्थायी होने का सविनय आग्रह किया। फिर उन्होंने होस्पेट कोंग्रेस के वर्तमान प्रेमिडेन्ट को यहाँ पर ही स्थायी होने का सविनय आग्रह किया। फिर उन्होंने होस्पेट कोंग्रेस के वर्तमान प्रेमिडेन्ट एस.पी. घेवरचंद जैन आदि समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा कि, "अगर आप स्वामीजी को हम्पी में रहने एस.पी. घेवरचंद जैन आदि समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा कि, "अगर इस प्रस्ताव को उन्होंने सहर्ष का कबुल करवायें तो आश्रम के लिए मैं फ्री पट्टे पर ज़मीन दूँ" – इस प्रस्ताव को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और जमीन नि:शुल्क पट्टे पर प्राप्त हुई। \*

# फिर आश्रम की स्थापना, नामकरण, व्यवस्था, प्रचार

पर..... पद्य किस नाम का बनवायें ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर 'सहजानंद आश्रम' यह नाम पर..... पद्य किस नाम का बनवायें ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर 'सहजानंद आश्रम' यह नाम सर्वानुमत से पारित हुआ, जिसकी जानकारी इस देहधारी को बाद में दी गई । उसने श्रीमद् के अलौकिक जीवन संबंधित कुछ वर्णन करके उनके प्रति सभी का आदरभाव उत्पन्न करवाया और बाद में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम के नाम का पद्य बनवाया जाये ऐसा निश्चित करवाया ।

यद्यपि इस प्रदेश में तथा प्रकार के प्रचार के अभाव से श्रीमद् के प्रति श्रद्धाभिक्त रखनेवाले कोई नहीं थे, परंतु इस देहधारी के प्रति पूर्व परिचय के कारण से कुछ लोगों को विश्वास था इसिलए उन लोगों ने वह बात मानी । परंतु जो लोग गच्छ-मत के दृढ़ संस्कारी थे उनको उनके उपदेशकों ने इस सत्संग में आने से रोक दिया ।

आश्रम निर्माण कार्य के लिए श्रद्धालुओं ने परस्पर मिलकर फंड एकत्रित किया और एक शिवभक्त गुत्ती तोटप्पा ने जी जान लगाकार एक महीने में गुफामंदिर तैयार करवाया। जिससे वि.सं. २०१७ के आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन अति उत्साहपूर्वक इस श्रीमद् राजचंद्र आश्रम की स्थापना और गुफामंदिर में परम कृपाळुदेव के चित्रपट की स्थापना की गई..... ट्रस्टी मंडल रचा गया।

यह सारा वर्णन 'उपास्यपदे उपादेयता' आदि में विस्तार से दिया गया है ।

तिर्माणकार्य का विकास.... आगंतुकों हेतु नि:शुल्क भोजनव्यवस्था .... भिवत-सत्संग में जनसंख्या का बढ़ना.... और जैनधर्म की प्रतिष्ठा की ध्विन का इस प्रदेश के शैवों के कानों में टकराना.....! कानों में टकराना.....! विधर्मी भी स्वधर्मी भी !'

उपस्माका विश्व हैं शैवों का एक छत्री राज्य था। उन्होंने जैन संप्रदाय के नामों-निशान मिटा दिए इस क्षेत्र में शैवों का एक छत्री राज्य था। उन्होंने जैन संप्रदाय के नामों-निशान मिटा दिए इस क्षेत्र में इन जैनों के पैर अचानक जमते हुए देखकर खलबली मच गई। 'हस्तिनां थे। उन लोगों में इन जैनों के पैर अचानक जमते हुए देखकर खलबली मच गई। 'हस्तिनां ताड्यमानेऽपि, न गच्छेत् जिनमंदिरम्' - इस अपने विरासत में प्राप्त सिद्धांत को वफादार रहने वे ताड्यमानेऽपि, न गच्छेत् जिनमंदिरम्' - इस अपने विरासत में पूर्व ही नष्ट कर देने के लिए वे कटिबद्ध संगठित हुए और अपने विरासती माने हुए शत्रुओं को उभरने से पूर्व ही नष्ट का एक धनसंपन्न सुनार। उसने हुए। उन्हें उत्तेजित करनेवाला था होस्पेट निवासी सिरोही-मारवाड़ का एक धनसंपन्न सुनार। उसने हुए। उन्हें उत्तेजित करनेवाला था होस्पेट निवासी को और लड़ाई लड़ने के लिए स्थानिक तन-मन-धन खर्च करने के लिए अपने जाति-भाइयों को और लड़ाई लड़ने के लिए स्थानिक तन-मन-धन खर्च करने के लिए क्ष्या जिल्ह वे सफल नहीं हा। तह उन्हें के किए स्थानिक किनडभाषी लोगों को सज्ज किया।

कन्डभाषा ता...

शाम, दाम और भेदनीति के द्वारा जब वे सफल नहीं हुए तब उन्होंने दंडनीति अपनाकर मारपीट शाम, दाम और भेदनीति के द्वारा जाश्रमवासियों को भगा देने के लिए गुंडों की एक टोली भेजी। परंतु और लूटपाट के द्वारा आश्रमवासियों को भगा तो हुई, किन्तु गुफा के द्वार खुले हुए होने पर भी आश्रयं....! गुफामंदिर के आगे वह भीड़ जमा तो हुई, किन्तु गुफा के द्वार खुले हुए होने पर भी आश्रयं....! गुफामंदिर के आगे वह भीड़ जमा तो हुई, किन्तु गुफा के द्वार खुले हुए होने पर भी आश्रयं....! गुफामंदिर के आगे वह भीड़ जमा तो हुई, किन्तु गुफा के द्वार खुले हुए होने पर भी आश्रयं....!! ... उनके पैर रुक गए, हृदय काँपने लगे और वे बेचारे भीतर कोई प्रवेश ही नहीं कर पाया...!!!

आख़िर राज्याश्रय पाने हेतु वे यावत् मिनिस्टरों पर्यंत पहुँचे। "हमारे महादेवजी को अदृश्य करके आख़िर राज्याश्रय पाने हेतु वे यावत् मिनिस्टरों पर्यंत पहुँचे। "हमारे महात्मा ने हमारी दत्तात्रय गुफा का कब्ज़ा ले लेकर हम पर अन्याय किया है...." ऐसे आशय एक जैन महात्मा ने हमारी दत्तात्रय गुफा का कब्ज़ा ले लेकर हम पर अन्याय किया है...." ऐसे आशय की पत्रिकाएँ छपाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया। मैसुर राज्य, मद्रास राज्य और आंध्र प्रदेश से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी इस आश्रम की मुलाकात हेतु। गुप्तचर और संरक्षक पुलिस विभाग के की भीड़ उमड़ पड़ी इस आश्रम की मुलाकात हेतु। गुप्तचर और संरक्षक पुलिस विभाग के पदाधिकारियों, यावत् मिनिस्टरों तक का बिना निमंत्रण के इस आश्रम में, पधारना चल पड़ा...। परन्तु आश्चर्य! परमकृपाळु की कृपा से किसीने न तो उपालम्भ का एक शब्द भी उच्चारित किया, न अप्रीति दर्शाई, विपरीत इसके उन सत्ताधीशों ने प्रभावित होकर, इस रत्नकूट पर जो सरकारी भूमि थी वह इस आश्रम को सादर भेंट की। \*\* उस भेंट में मुख्य योगदान था मैसुर राज्य के तत्कालीन गृहप्रधान श्री आर.एम. पाटील का। तब से वे प्रतिवर्ष आश्रम की मुलाकात पर आते रहते हैं। अभी उन्होंने जलसुविधा हेतु सरकार की ओर से नलयोजना भी मंज़ुर की है।

 <sup>&</sup>quot;बहु उपसर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहीं.... ।"
 क्रोध नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, उल्टे करुणावश रक्षण-प्रदान ।
 देखें, गुरुदेव, कितने प्रशांत करुणावान, कितने महान ॥ – प्र.

<sup>\*\*</sup> ईसा मसीह की घटना का तादृश्य : जो विरोध करने आए, वे भक्त बन गए।
"Those who came to scoff, remained to pray".

विरोधी परास्त हुए उससे घबराकर उस बेचारे सोनारे का हृदय अचानक बंद पड़ गया विरोधी परास्त हुए उससे घबराकर उस बेचारे सानार या परमकृपाळुदेव के अनुरामी विरोधीमंडल बिखर गया !! उस सोनारे के बड़े भाई जयवंतराज परमकृपाळुदेव के अनुरामी के विरोधीमंडल बिखर गया !! उस सोनारे के बड़े भाई जयवंतराज सत्संग-भक्ति विरोधीमंडल बिखर गया !! उस सोनारे के बड़े भाई जयवार में सपरिवार सत्संग-भिका और प्रायः प्रति रविवार तथा पूर्णिमा को और पर्युषण आदि पर्वो में सपरिवार सत्संग-भिका औ लाभ लेते रहते हैं।

लेते रहते हैं। इस एक परीक्षा से पार उतर रहे थे उसी दौरान अन्य कुछ परीक्षक भी कमर कसने लगे। इस एक परीक्षा से पार उतर रहे थे उसी दौरान अपने आप को कृपाळुदेव का मुख्य वार्ष इस एक परीक्षा से पार उतर रहे थे उसी दौरान अन्य पुरुष को कृपाळुदेव का मुख्य वारिसी से मुख्य परीक्षक निकले हुबली निवासी... कि जो अपना आंज्ञाकित बनवाने और इस आक्र से मुख्य परीक्षक निकले हुबली निवासी... कि जो अपना आंज्ञाकित बनवाने और इस आश्रम और आत्मज्ञानी मानते हैं। उन्होंने इस देहधारी को अपना से बाह्यभिक्त दिखलाकर अपना के और आत्मज्ञानी मानते हैं। उन्होंने इस देहधारी को अपना के बाह्यभिक्त दिखलाकर अपना प्रभाव सर्वेसर्वा बनने हेतु प्रयत्न प्रारम्भ किये। प्रथम कपटभाव से बाह्यभिक्त दिखलाकर अपना प्रभाव सर्वेसर्वा बनने हेतु प्रयत्न प्रारम्भ किये। प्रथम अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा की। अपनी प्रभाव सर्वेसर्वा बनने हेतु प्रयत्न प्रारम्भ किये । प्रथम कपटमा आधिपत्य जमाने की चेष्टा की । अपनी प्रभाव स्थापित करने का अभिनय किया और धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने की चेष्टा की । अपनी मनमाने स्थापित करने का अभिनय किया और धीरे धीरे अपना पर, नये नये जुड़े हुए २५०-३०० ममक्रा स्थापित करने का अभिनय किया और धीरे धीरे अपना नये नये जुड़े हुए २५०-३०० मुमुक्षुओं के नहीं होने से आखिर परमकृपाळु के जयन्ती अवसर पर, नये नये जाने का बहाना बतलाक नहीं होने से आखिर परमकृपाळु के जयनी अवसर परमकृपाळ के जयनी अवसर परमक्ष के जयनी अवसर परमें अवसर परम उपस्थिति में अपने १५-२० अनुयायीओं का कुम्ना असका बहिष्कार किया । तेरापंथी और बहुत आकर उधम मचाया । ट्रस्टियों ने प्रस्ताव पारित कर उसका बहिष्कार किया । तेरापंथी और बहुत अकर उधम मचाया । ट्रस्टियों ने प्रस्ताव पारित की । उन्होंने भी उसे बहुत समझाया कि आकर उधम मचाया । ट्रस्टियों ने प्रस्ताव पारित थी । उन्होंने भी उसे बहुत समझाया फिर भी कर समुदाय के अग्रणी श्रावकों की भी यहाँ उपस्थिति थी । उन्होंने भी उसे बहुत समझाया फिर भी कर समुदाय के अग्रणी श्रावकों की भी यहाँ उपस्थिति थी । उग्र बने हुए कुछ सभ्यों ने उसकी पिटाई कर समुदाय के अग्रणी श्रावकों की भी यहा उपास्था। अग्र बने हुए कुछ सभ्यों ने उसकी पिटाई करने के ट्रिस से मस नहीं हुआ। चिपक कर बैठा रहा। उग्र बने हिए कुछ सभ्यों ने उसकी पिटाई करने के टस से मस नहीं हुआ। चिपक कर बैठा रहा। उर्जे की नेदकिमत्र को रक्षण प्रदान किया, अन्यथा तैयारी की, जिन्हें इस देहधारी ने समझाकर, रोककर उस निंदकिमत्र को रक्षण प्रदान किया, अन्यथा यहाँ महाभारत का कुरुक्षेत्र बन जाता था !

## विरोधियों पर सत्य की विजय

ताध्या पर सत्य जा । उसके साथ आए हुए बेचारे शर्रामंदा हो गए और (उन्होंने) ज़ाहिर किया कि हमें वह कपट् उसके साथ आए हुए बेचार शरानपा के प्रतिका को जिससे उसने भी रास्ता नापा। इस धोखा कर यहाँ ले आये। आखिर ऊठकर वे सब चलते बने जिससे उसने प्रतिज्ञा की को प्रकार पूर्वग्रह बांध कर इस आश्रम की नींव उखाड़ डालने की उसने प्रतिज्ञा की ।\*

र पूवग्रह बाध कर रहा । प्रतिज्ञापालन हेतु हज़ारों रुपये खर्चकर अनेक पत्रिकाएँ क्रमबद्ध छपवाकर उसने प्रचारित कीं। प्रतिज्ञापालन हेतु हज़ारा रुपय अनेता । प्रचारित पत्रिकाओं में उसने अपना छलकनेवाला अनेक ग्राम-नगरों में अपने मित्रों को प्रचारार्थ भेजा । प्रचारित पत्रिकाओं में उसने अपना छलकनेवाला अनेक ग्राम-नगरा म अपन निर्मा को अनेक कलंक देकर उसे नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ी'। आत्मज्ञान ऊँडेला । इस देहधारी को अनेक कलंक देकर उसे नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ी'। आत्मज्ञान ऊडला । इस पर्वे परमकृपाळुदेव की निंदा करने का मौका मिला । उन्होंने गाँव गाँव पारणाम स्वरूप गुळ्याता । वा गाव गाव गाव पारणाम स्वरूप गुळ्याता को रोकने में अपनी शक्ति खर्च कर दी । बहुतों से हम्पी आश्रम में नहीं जाने की प्रतिज्ञा लिवायी।

परमकृपाळु प्रति प्रार्थना : "आवो आवो गुरुराज, मारी झुँपडीए; राखवा पोतानी लाज मारी झुँपडीए "जंबु भरते आ काळे प्रवर्ते धर्मना ढोंग समाज.... मारी. १ तेथी कंटाळी आप दरबारे, आव्यो हुं शरणे महाराज... मारी. २ छतां मूके ना केडो आ दुनिया, अंध परीक्षा व्याज... मारी. ३ नामधारी कंई आपना ज भक्तो, पजवे कलंक दई आज... मारी. ४ न हो कोई अंतराय, मारा मारगमां, नहीं तो जाशे तुज लाज... मारी. ७ मूळ मारग निर्विघ्ने आराधुं, सहजानंद स्वराज...'' मारी. ८

( सहजानंद सुधा : ६३/५९)

इस प्रकार विरोधी मित्रों के प्रचार के बावजूद यहाँ के आगंतुकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि ही होती दिख रही है।

ही हाता । पा विशेष प्रकार के विरोधी प्रचार को रोकने के लिए इस देहधारी ने किसी प्रकार की उपर्युक्त उभय प्रकार के विरोधी प्रचार को रोकने के लिए इस देहधारी ने किसी प्रकार की प्रविक्रिया की ही नहीं, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि आख़िर सत्य की ही विजय होती है। प्रतिक्रिया की ही नहीं, क्योंकि उसे द्वारा आश्रम को समग्र रत्नकूट-भूमि वात्सल्यमूर्ति तोळप्पाचार्य द्वारा रामनवमी के दिन हम्पी को मटकर अर्थ को स्थान का समान की के प्रश्वात रामनवमी के दिन हम्पी को मटकर अर्थ को स्थान का सम्बन्ध के प्रश्वात रामनवमी के दिन हम्पी को मटकर अर्थ को स्थान का समान का स्थान का सम्बन्ध का स्थान का सम्बन्ध का स्थान का समान का स

का महारा प्रथम चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात् रामनवमी के दिन हम्पी को सटकर आई हुई कृष्णापुरम् प्रथम चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात् रामानुज संप्रदाय के वयोवृद्ध आचार्य वात्सल्यमूर्ति जागीर के मालिक, अनेगुदी राज्य के राजगुरु रामानुज संप्रदाय के वयोवृद्ध आचार्य वात्सल्यमूर्ति जागीर के मालिक, अनेगुदी राज्य के प्रसंग पर इस देहधारी को होस्पेट की जाहिरसभा में ले जाकर श्री तोळणाचार्य ने श्री रामनवमी के प्रसंग पर इस देहधारी को होस्पेट की जाहिरसभा में ले जाकर श्री व्यवन करवाया ।

प्रवचन करवाना . उस प्रवचन में आध्यात्मिक दृष्टि से रामायण के पात्रों का वर्णन सुनकर वे प्रमुदित हुए । उल्लास उस प्रवचन में आध्यात्मिक दृष्टि से रामायण के पात्रों का वर्णन सुनकर वे प्रमुदित हुए । उल्लास में आकर उन्होंने खड़े होकर घोषणा की कि, "हम्पी रत्नकूट पर हमारे हक की जो भूमि है वह जितनी मं आकर उन्होंने खड़े होकर घोषणा के चरण में सादर भेट धरता हूँ ।" सभाजनों ने तालियों की चाहिए उतनी आज से पूज्य स्वामीजी के चरण में सादर भेट धरता हूँ ।" सभाजनों ने तालियों की चाहिए उतनी आज हम भेट की अनुमोदना व्यक्त की ।

गड़गड़ाहर के विरोधी मित्रों की कृपा से ही इस देहधारी की सारे मैसुर राज्य में प्रसिद्धि होने पर इस प्रकार विरोधी मित्रों की कृपा से ही इस देहधारी की सारे मैसुर राज्य में प्रसिद्धि होने पर इस प्रकार को ३० एकड़ के विस्तारवाला यह सारा रत्नकूट "फ्री ओफ मार्केट वेल्यु"-इस तरह इस आश्रम को ३० एकड़ के विस्तारवाला यह सारा रत्नकूट "फ्री ओफ मार्केट वेल्यु"-इस तरह हो गई।

#### इस आश्रम के साथ श्रीमद्-नाम-संयुक्तिकरण क्यों ? नाम जोड़ने के कारण

पूर्वकाल के जन्मान्तरों में परमकृपाळु देव, श्री तीर्थंकरदेव आदि अनेक महाज्ञानी सत्पुरुषों के महान उपकारों के नीचे यह देहधारी अनुग्रहबद्ध रहा है। उनमें से दो सत्पुरुषों का उपकार उसे इस देह में बारंबार स्मृति में आया करता है — एक स्विलंग संन्यस्त युगप्रधान श्रीमद् श्री जिनदत्तसूरिजी और दूसरे गृहिलंग संन्यस्त युगप्रधान श्रीमद् श्री राजचंद्रजी। इन उभय ज्ञातपुत्रों की असीम कृपा इस देह पर वारंवार अनुभव करती हुई यह आत्मा, धीमी गित से फिर भी सुदृढ़रूप से आध्यात्मिक उनित श्रेणी पर अग्रसर हो रही है।

युगप्रधान श्रीमद् श्री जिनदत्तसूरिजी कि जो ८०० वर्ष पूर्व इस भारतभूमि के लाखों भव्यों को श्री तीर्थंकरों द्वारा निर्दिष्ट आत्मसमाधिमार्ग पर आरुढ़ कराके वि.सं. १२११ की आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन मानवदेह छोड़कर गए, वे वर्तमान में श्री देवेन्द्रदेव नामक त्रायित्रंशक देव हैं। प्रथम देवलोक की सुधर्मसभा में शक्रेन्द्र के गुरु स्थान को शोभित कर रहे हैं। वे पूर्व के ऋणानुबंधानुसार इस बालक को प्रत्यक्षरूप से अज़ीब प्रेरणाओं के साथ प्रतिदिन आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। उनकी ही प्रेरणा से यह देहधारी जिनका निश्चयात्मक आश्रय ग्रहण कर (सांप्रदायिक) गुटबन्दी से

मुक्त रहकर निर्भय रूप से आराधन कर रहा है उन श्रीमद् राजचंद्रजी के असीम उपकार परिणा मुक्त रहकर निर्भय रूप से आराधन कर रहा है उन श्रीमद् राजवर की स्मृति हेतु उनका पवित्र नाम, अपने निमित्त से उत्पन्न हुए इस आश्रम के साथ जोड़ देने का साहर इस देहधारी ने किया है।

उन ज्ञानावतार-अनुग्रह से पूर्वज्ञान-प्राप्ति

ज्ञानावतार – अनुग्रह से पूर्वज्ञान – प्राप्त कर से ऐसा जान सका है कि पूर्व उन ज्ञानावतार की असीम कृपा से यह देहधारी निश्चयात्मक रूप से ऐसा जान सका है कि पूर्व उन ज्ञानावतार की असीम कृपा से यह देहधारी निश्चियात पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार हो के कुछ जन्मों में केवल पुरुषवेद से इस आत्मा का उन महान पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार हो के कुछ जन्मों में केवल पुरुषवेद से इस आत्मा का उन महार हुआ है। उनकी असीम कृपा से किति का सगाई सम्बन्ध और परमार्थ से धर्म सम्बन्ध घटित हुआ है। उनकी असीम कृपा से पर निकट का सगाई सम्बन्ध और परमार्थ से धर्म सम्बन्ध वार्ण के प्रत्मार्थ से महान तप-त्याग के फलस्वित्य आत्मा पूर्व में अनेकबार व्यवहार से राजऋद्धियाँ और परमार्थ से महान तप-त्याग के फलस्वित्य लब्धिसिद्धियाँ अनुभव कर चुकी है।

ग्रसिद्धियाँ अनुभव कर चुकी है। राजऋद्धियों से उद्भव होनेवाले अनर्थों से बचने हेतु पूर्वजन्म में आयुबंध काल में किये हैं। राजऋद्धियों से उद्भव होनेवाले अन्धों स बचा एउ रू संकल्प से यह देहधारी इस देह में एक खानदान किन्तु उपजीवन में साधारण स्थितिवाले कच्छी वीसा संकल्प से यह देहधारी इस देह में एक खानदान किन्तु उन्मान करते करते वह जननी-मुख से श्रवण ओसवाल अंचलगच्छीय जैन कुटुम्ब में जन्मा है। स्तनपान करते करते वह जननी-मुख से श्रवण कर नवकार मंत्र सीखा ।\* कर नवकार मंत्र सीखा। प्रभाव पूर्व-परिचित श्रीमद्-वचनामृत प्रभाव :

शु–ाकशारवय चया आर्ष्ट्र जिस मंत्र के प्रताप से केवल २.५ वर्ष की आयु में वह स्वप्न अवस्था में संसारकूप का उद्धिय

..... ४ वर्ष की आयु में उसे खुले नेत्र से प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया ..... कर गया....

.... ४ वर्ष की आयु में उस खुल पत्र ... ७-१० वर्ष की आयु से वह पौषधोपवासव्रत पूर्वक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करने लगा...

... ७-१० वर्ष की आयु स वर्ष राजचंद्र वचनामृत ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे .... १२ वर्ष की आयु में उसे श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे .... १२ वर्ष की आयु म उस लाग्यू किया । ''वहु पुण्य केरा पुंजथी.... निरखीने नवयौवना... पढ़ने पर वह शिक्षा पूर्व-परिचित प्रतीत हुई । उसमें से ''बहु पुण्य केरा पुंजथी.... निरखीने नवयौवना... पढ़ने पर वह शिक्षा पूर्व-पाराचत प्रतास पुर समापना पाठ'' इत्यादि उसने सहसा कंठस्थ किए । ''मैं कौन हूँ, कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण हुं, क्षमापना पाठ" इत्याद उसन तरण पर लगी खेलने एवं "निरखीने नव यौवना"—इस शिक्षाबल क्याथा थया ?) यह गाथा अतना का विवाहपूर्व ही देह छूट जाने पर, दूसरी कन्या के साथ स लघुवय म सपन सपार्थि के साथ के साथ हो रहे सगाई सम्बन्ध को टालकर वह आत्मसमाधि मार्ग पर अग्रसर हो सका; और १९ वर्ष की हा रह संगाइ सम्बन्ध नगर ने अनायास सहजसमाधि दशा का साक्षात्कार हुआ, जिसका वर्णन वह पहले कर चुका है।

#### देशावधिज्ञान-आत्मज्ञान-प्रदाता मुनिजीवन की चंद अलौकिक, अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ

वयमर्यादा के इक्कीसर्वे वर्ष में यह देहधारी जैन श्वेताम्बर साधु बना । उसके पश्चात् उसे अनेक अद्भुत अलौकिक अनुभव हुए । उनमें से चंद महत्त्वपूर्ण अनुभव, साहसिक साधकों को उत्साह्नि करने यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं :-

घोळां धावण केरी धाराए धाराए नीतर्यो नवकारनो रंग । हो राज ! मने लाग्यो जिनभक्तिनो रंग ॥

आकाशवाणी का अनेक बार परिचय।

आवार अनहद् ध्विनि, दिव्य दर्शन, दिव्य सुगंध, दिव्य सुधारस और दिव्यस्पर्श — इन पांचों दिव्य विषयों 8.

का साक्षात्कार । 2.

का रें भावि में होनेवाली घटनाओं का वर्तमान में क्वचित्-अनायास भासन ।

इन्द्र पर्यंत के देवलोकवासियों का अनेकबार प्रत्यक्ष मिलन । ₹.

इन्द्र चैतन्य-टेलिविझन पद्धित से परम कृपाळु श्रीमद् राजचंद्रजी का प्रत्यक्ष दर्शन और आशीर्वाद । 8.

श्री सीमंधर प्रभु के आशीर्वाद से एक विशिष्ट पद की अनुभूति । 4.

महाविदेह क्षेत्र इस दुनिया से अलग स्वतंत्र दुनिया है ऐसी अचल प्रतीति । ٤.

आत्मलब्धि से श्री अष्टापद तीर्थगमन और वन्दना । 9.

आत्मराज्ञा नर्कागार से लेकर सिद्धालय पर्यंत के जीवसमुदाय की बद्ध से मुक्त पर्यंत की विविध अवस्थाओं 6.

का प्रत्यक्ष तादृश दर्शन ।

१०. आत्मा और कर्ममल का तथा शरीर का भिन्न-भिन्न रूप में प्रत्यक्ष दर्शन ।

११. धर्मास्तिकाय आदि अरूपी जड पदार्थों का प्रत्यक्ष दर्शन ।

१२. प्रकाकी विहार में विचरण करते हुए वन में मार्ग भूल जाते समय साकार स्वरूप का प्राकट्य एकाप्या और मार्गनिर्देशन; विधिवत् नदी-जल उल्लंघन करते हुए चम्बल के अथाग जल में देह का डूब जाना और तत्काल दैविक शक्ति के द्वारा शरीर को ऊपर उठा लेना, नौका-प्राकट्य होना कूष आ और उस नौका द्वारा नाविक के रूप में दिव्यदेहधारियों का इस देह को उस पार पहुँचाकर अदृश्य हो जाना; पर्वतमालाओं में आसनस्थ रहते हुए सिंह, चित्ता आदि हिंसक पशुओं का सन्मुख आ जाना और फिर भी अडोल आसन में रहकर निर्भयत्व; फणीधर नाग का शरीर को स्पर्श कर लिपटकर बैठना' फिर भी समाधिस्थिति का बना रहना-देहभान प्राप्त होने पर उसका चुपचाप चला जाना; व्याधिकाल में दिव्य देहधारियों का प्रकट होना और आत्मनिष्ठा में बलप्रदान करना.... इत्यादि इत्यादि — यह सारा परमकृपाळु की कृपा का ही फल है, इस लिए इस आश्रम के साथ उनका पावन नाम जोड़कर, उनकी सद्भावस्थापना को उपास्यपद पर प्रतिष्ठित कर के यह देहधारी एकनिष्ठापूर्वक आराधना कर रहा है - करा रहा है।

सन्दर्भ : स्वयं-स्वर में 'अष्टापद रहस्य दर्शन' नूतन सी.डी. में भी ।

सन्दर्भ : स्वयं-स्वर में 'आत्मदर्शन से विश्वदर्शन' नूतन सी.डी. में भी । ₹.

सन्दर्भ : स्वयं-स्वर में 'आत्मसाक्षात्कार का अनुभव' १ से ५ सी.डी. सॅट ।

सन्दर्भ : स्वयं-स्वर में अनेक अन्य सी.डी. + स्वयंलिखित पत्र, लेख एवं 'अनुभूति की आवाज्' आदि पुस्तक में ।

सन्दर्भ : स्वयंलिखित ''उपास्यपदे उपादेवता'' ( गुजराती + हिन्दी ) पुस्तक में ।

#### प्रकरण-५ Chapter-5

# स्वयंप्रज्ञ, स्वयंभद्र प्रतिमा के धारक सहजानंदघन भद्रमुनि

प्रा. प्रतापकुमार टोलिय

परमगुरुओं के परमप्रज्ञा के पथ पर चलकर वे ही परा-प्रदेश में पहुँच पाते हैं जिन्होंने अश्रीप होकर, अपना सर्वस्व समर्पित कर, परम शरण ग्रहण किया हो ।

(, अपना सर्वस्व समर्पित कर, परम शरण अर परमप्रज्ञा के रत्नत्रयी पथ के ऐसे अनुपमयात्री इस काल में यदि कोई हो तो वे थे स्वयंप्रज्ञ, स्वयंभद्र प्रतिमा के धारक योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी, भद्रमुनिजी।

भद्र प्रतिमा के धारक योगीन्द्र युगप्रधान होकर एकाकी विचरकर, परमशरणसमर्पण के बाह्य गिरिकंदराओं गह्वर-गुफाओं में निर्भय होकर एकाकी विचरकर, परमशरणसमर्पण के बाह्य गिरिकंदराओं गहवर-गुफाओं म निम्न की प्रवेश कर उन्होंने पा लिया था अपने भीता अंतस्तल की निगूढ़ गहराईयों में उतरकर, अंतस्गुफामें प्रवेश का लोक, लोकालोकप्रकाशक अंतर अंतस्तल की निगूढ़ गहराईयों में उतरकर, अत्तर्भ का लोक, लोकालोकप्रकाशक अंतरालोक ही लहराता हुआ वह परिशुद्ध चैतन्य का सागर, स्वात्मा का लोक, लोकालोकप्रकाशक अंतरालोक हराता हुआ वह परिशुद्ध चैतन्य का रात्रालोक, इस बाह्यसृष्टि में उनको रखते हुए भी, देहातीत परा-प्रदेश का, कैवल्य का यह अंतरालोक इस बाह्यसृष्टि में उनको रखते हुए भी, देहातीत

महाविदेह की दशा और दिशा में अवस्थित किये रखता था ।

वदेह की दशा और दिशा में जना। उनकी इस विरल योगसाधना ने, 'योग' से 'अ-योग' की ओर ले जानेवाली आत्मसाधनाने, उनकी इस विरल योगसाधना गर् उन्हें इस काल के एक अद्वितीय आत्मरल बना दिया था, परन्तु वे रहे सर्वथा निस्पृह, सर्वथा गुप्त उन्हें इस काल के एक अद्विताय आर्पा पूजि खोजी ही खोज पाये, जान पाये, समझ पाये। सर्वथा अ-प्रचारक स्वयं के । अतः उन्हें चंद सच्चे खोजी ही खोज पाये, जान पाये, समझ पाये। सर्वथा अ-प्रचारक स्वयं के । जार पूर्वपथं के बिहार-उत्कल (पावापुरी-खंडिगिरि-उदयिगिरि) मोकलसर उत्तरापथ के अधार नार के रत्नकूट की उपर्युक्त बाह्यगिरिकंदराएँ उन्हें जीवनभर अपरे एवं दक्षिणापथ के कणाटक पाना के अनिमनत निर्मांथ योगियों के आवासों के पश्चात् गुणे में बसाकर धन्य हाता रहा । असी पुनः जीवित हो उठी थीं । कहाँ आता उनका ऐसा लाड्ल जोगी-सपूत उनकी खबर लेने इस पंचम कलिकाल में ?

सूनी पड़ी इन गुफा-कंदराओं ने अपने इस पावन सपूत को बहुत कुछ दिया, अपने गुप्त अनुभूति भंडार खोल खोलकर दिया, उसे अंतस् संपदा से संपन्न, सराबोर कर दिया!

श्रीयद् सद्गुरु-कथनः" जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि, वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि !"

सिद्धसम्यगदृष्टि, योगसमाधि की अनुभूतिभरी अन्तर्दृष्टि-दिव्यदृष्टि और इससे उस पर सदा होती रही - जगजनों के लिये एक अज़ीब 'पहेली' सी - सौगन्धिक दिव्य वृष्टि।

वर्तमान काल में कर्णाटक की कंदराओं के महाप्राण-ध्यानी युगप्रधान आचार्य भद्रबाहु की पावनरज से धूलि घूसरित ऐसी इस धरा पर पधारे हुए प्राय: अज्ञात ऐसे भद्रमुनि-सहजानंदघन समान दुसरे युगप्रधान महा-सपूत को जो खोजी थोड़े-से भी समझ पाये, पहचान पाये, उन्होंने अल्पांश में भी, इस गिरि-योगी की गुण-गरिमा को व्यक्त कर दिया । ऐसे एक दर्शक खोजी लिखते हैं:-

ं 0000 योगीन्द्र युगप्रधान सत्गुरु श्री सहजानंदघन स्वामी ऐसी ही एकमात्र महान् विभृति ं ०००० ना प्रति विभूति । कि प्रति जागरुक अभेद चिन्तन की अन्यक्ति के प्रशस्त आत्मसाक्षात्कारमय हैं जिनका आरम्पा के पंथी हैं। सतत् जागरुक अभेद चिन्तन की अन्तर्दृष्टि ने जिनके अनुराग व विराग अलीकिक पथ के पंथी हैं। सतत् जागरुक अभेद चिन्तन की अन्तर्दृष्टि ने जिनके अनुराग व विराग के अन्तराल को समाहित कर लिया है।"

अत्तराल जा कितने कितने गुणों और विशेषताओं से युक्त हैं यह आत्मसाक्षात्कारमय अलौकिक कैसे, कितने कितने गुणों और विशेषताओं से युक्त हैं यह आत्मसाक्षात्कारमय अलौकिक

पथ के पंथी ?

क प्या . अद्याते नहीं, थकते नहीं उपर्युक्त खोजी दर्शक उनका बहिरांतर वर्णन करने से 🗕 अधात वर्षः, अध्यात्मिक व भौतिक अस्तित्व की विषम विभिन्नताओं से परे "सम्यगृष्ट्रार" (त्रिक्त विचारक, रीति-नीति-परम्परा-धर्म-जाति प्रभावित विभिन्न सामाजिक सर्ध्यानाश्चासी महान विचारकों से पराभूत गर्हित ज्ञान विज्ञान व टर्णन के क सद्ध्यानाभ्यासा नरः सद्ध्यानाभ्यासा नरः प्रान्यताओं व चिन्तन परम्पराओं से पराभूत गर्हित ज्ञान विज्ञान व दर्शन की जटिलताओं के मर्मज्ञ, प्रान्यताओं व चिन्तन परम्पराओं से पानवीय दोषों से रहित. प्रमत्त मैलाजिक नर्ष प्रान्यताओं व । प्राप्त जो से मानवीय दोषों से रहित, प्रमत्त सैद्धान्तिक तार्किक जाल की प्रणाली प्रमाद आलस्य व क्षिप्रकारिता जैसे मानवीय दोषों से रहित, प्रमत्त सैद्धान्तिक तार्किक जाल की प्रणाली प्रमाद आलस्य व क्षिप्रकारिता रहित, देव प्रकृति तल्य गरुदेव अविस्मारणीय के प्रमाद आलस्य व विकास की प्रणाली प्रमाद आलस्य व विकास की प्रणाली सूर्विया मुक्त, मानापमान रहित, देव प्रकृति तुल्य गुरुदेव अविस्मरणीय योग्य दर्शन हैं। अमरत्व से सर्विया मुक्त, मानापमान की मर्ति हैं। ज्ञान की अविरल अमतमर्गी व्यक्तिक के व से सर्वथा मुक्ता, जा त्या की मूर्ति हैं। ज्ञान की अविरल अमृतमयी वारिधारा से ओतप्रोत हैं। आपका की दीपशिखा हैं। पवित्रता की मूर्ति हैं। ज्ञान की अविरल अमृतमयी वारिधारा से ओतप्रोत हैं। आपका की दीपाशखा ७ । वासनालिप्त सर्वसाधारण विकृत मानव धातु के लिए पारसमणि है। मात्र संस्पर्श, आपका साहचर्य, वासनालिप्त के सदश सतत ज्लिक के निर्धम अग्निशिखा के सदश सतत ज्लिक के निर्धम संस्पर्श, आपका सार्थ है। निर्धूम अग्निशिखा के सदृश सतत ज्वलित ज्ञान के अप्रतिम तेज की आभा दर्शन ही मुक्तिपथ है। निर्धूम अग्निशिखा के सदृश सतत ज्वलित ज्ञान के अप्रतिम तेज की आभा दर्शन ही मु।कतप्प ए पूर्व की आभा के पवित्र मधुर उद्गार मोह-तिमिर नाशक हैं। जड़ता, दीनता व मानसिक से आलोकित ( उनकी ) लोध व मिथ्या अधिमान गमन संस्थित से आलाकत (जाना) कोध, लोभ व मिथ्या अभिमान प्रसूत सांसारिक वासनाएँ जिनके तपःपूत वुर्बलताएँ, तथा भय, क्रोध, लोभ व मिथ्या अभिमान प्रसूत सांसारिक वासनाएँ जिनके तपःपूत दुर्बलताए, तथा कर्न जाती हैं, जिनके जीवन का सदाचरण श्लाध्य है, जिनका दर्शन श्रेय, प्रेय सदुपदेश से विनष्ट हो जाती हैं, जिनके अविस्माराणीय पाउनीय क्या कि सदुपदश स । जार है। सहिमा से मंडित है, ऐसे अविस्मरणीय मानवीय महान विभूति का दर्शन प्रार्थनीय है। व शिवत्व की महिमा से मंडित है, ऐसे अविस्मरणीय मानवीय महान विभूति का दर्शन प्रार्थनीय है। व शिवत्व प्राप्त हैं, साहचर्य अभिप्रेत हैं। विचारक हो या समाज-सुधारक, श्रद्धालु हो या भक्त, उनक सपुष्पर विद्वान्, चिंतक हो या मनीषी, रागी हो या विरागी, भोगी हो या मुक्त, सभी सामान्य दार्शनिक हो या विद्वान्, चिंतक हो या मनीषी, रागी हो या विरागी, भोगी हो या मुक्त, सभी सामान्य व असामान्य व्यक्तियों के लिए परमादरणीय, परमाराध्य-सर्वविदित विश्रुत स्वामी श्री व सद्धर्म-प्रचारक विभूति हैं।''

फिर यह खोजी दर्शक इस महा-विभूति की, आज के 'क्रान्ति क्रान्ति' चिल्लानेवालों के लिये चितनीय ऐसी युगचिन्तना, युगावश्यक सर्वादरणीय उपयोगिता दर्शांते हैं:-

"॥ ००० वस्तुतः क्रान्ति का क्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है । वह आत्मकेन्द्रित है, भौतिक नहीं । ध्वंसात्मक भौतिक क्रान्ति शान्ति नहीं प्रदान कर सकती, प्रत्युत् आध्यात्मिक क्रान्ति ही सृजनात्मक शांति को जन्म दे सकती है। अतः विचारों के इस विषम युग में आत्मनिष्ठायुक्त स्थिर अव्यवसायात्मिका प्रज्ञा की आवश्यकता है और यह प्रज्ञा बिना ऐसे दिव्य दृष्टि और पारदर्शी चेतना के सान्निध्य से प्राप्त नहीं हो सकती। परमपूज्य युगप्रवर आचार्यपाद गुरुदेव की वाणी में ओज है प्रसाद और माधुर्य भी । अपनी साधना, तपस्या तथा चिन्तन से आपने अपने विचारों को तपाया है, स्थिर और दृढ़ किया है। ०००० सद्गुरुदेव युगप्रधान आचार्य हैं। युग की समस्ति चिन्तन परम्परा का उनमें आवास है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी विचार उनमें एकरस हैं। वे तम्पर्व हैं अतः एकिनष्ठ हैं। उनका ज्ञान एकदेशीय नहीं, सार्वभौम है। चिरत्रपूत है। भावनाएँ पवित्र हैं, कार्य अनुसरणीय है, ज्ञान स्मरणीय है। वस्तुतः त्रिकालदर्शी समय और स्थान से परे होता है। जाति और धर्म से पृथक् होता है। अतः मानवकृत वर्गीकरण की संकुचित परिधि को पार कर निःसीप ब्रह्मांड उनके लिये हस्तामलकवत् है।"

ब्रह्मांड उनके लिये हस्तामलकवत् है। एक पूर्व को, बिना सदेह मिले भी, अंतर्दृष्टि से पहचानकर, ऐसे योगीन्द्र, युगदृष्टा युगप्रधान महामानव को, बिना सदेह मिले भी, अंतर्दृष्टि से पहचानकर, उनके आत्मसाक्षात्कारमय अलौकिक आत्मपथ पर विचरण कर रहे दूसरे एक नूतन खोजी दर्शक साधक इस प्रकार वर्णित करते हैं —

साधक इस प्रकार विणित करते ह —
आज वर्तमान युग में हमारा सारा साधु समाज जहाँ पूजा-प्रतिष्ठा-उत्सव-महोत्सवों और बाहरी
आज वर्तमान युग में हमारा सारा साधु समाज जहाँ पूजा-प्रतिष्ठा-उत्सव-महोत्सवों और बाहरी
कियाकांडों के बहाव में बहा जा रहा है, वहाँ यह साधु दिन में एकाध बार आयंबिल का रुखाकियाकांडों के बहाव में बहा जा रहा है, वहाँ यह साधु दिन में एकाध बार आयंबिल का रुखाकियाकांडों के बहाव में बहा जा रहा है, वहाँ यह साधु दिन में एकाध बार आयंबिल का रुखासूखा टुकड़ा खाकर एकान्त गिरिकंदराओं में मौन विचरण कर साधना की गहराईयों में उत्तरका
सूखा टुकड़ा खाकर एकान्त गिरिकंदराओं में मौन विचरण कर साधना की गहराईयों में उत्तरका
आत्मानुभूति के मोतियों को पाता रहा है... आत्मज्ञान के शिखरों को छूता रहा है... महावीर और
राजचन्द्र के 'मूल मारग' को पाकर उजागर करता रहा है ।... ऐसे साधना-सिद्ध साधु-साधक आज
कहाँ ?''?

कहा ?" यही बात इस नूतन खोजी दर्शक साधक ने, सहजानंदघनजी के पदों की पुस्तक 'सहजानंद सुधा' की भूमिका में लिखी है बड़े भावोल्लास के साथ —

सुधा का भूमका न तरिक्त में किलयुग में साधना का प्रतीक मानता हूँ। मेरी समझ से, साधना योगीराज सहजानंदजी को मैं किलयुग में साधना का प्रतीक मानता हूँ। मेरी समझ से, साधना के लिए किस क्षेत्र के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किये वह अपने आप में अनुकरणीय हैं। साधना के लिए किस क्षेत्र का चयन किया जाए इसके लिए उन्होंने देश के कई स्थानों का भ्रमण किया। वे अनेक स्थानों पर तपे, पर अन्ततः हम्पी का अरण्य और कन्दराएँ उन्हें रास आईं। मोकलसर की जिस सुनसान पर तपे, पर अन्ततः हम्पी का अरण्य और कन्दराएँ उन्हें रास आईं। मोकलसर की जिस सुनसान गुफा में वे तपे थे उसे देखकर मुझे लगा कि इस भयंकर एकांत में रहकर साधना करना तभी सम्भव है, जब कोई व्यक्ति भय और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हो। सिंह-भालू की बात न भी उठाएँ, पर इतना तो तय है कि वहाँ सर्प, बिच्छु, नेवले तो स्वच्छन्द विचरते ही थे।

योगीराज सहजानंद के अध्यात्मप्रिय दृष्टिकोण और जीवन-शैली से मैं प्रेरित तो था ही, हम्मी में रहने से मुझे अहसास हुआ कि ये वास्तव में निर्भय और अध्यात्मनिष्ठ थे। स्वयं मैंने वहाँ बाघ को देखा है। यह अलग बात है कि मैं बंद कमरे में सुरक्षित था, जब कि सहजानंदजी वहाँ तब रहे थे जब वहाँ कोई मकान या कमरा नहीं था।

१. 'सर्वदर्शी' द्वारा लिखित "संक्षिप्त परिचय" : "अध्यात्म-योगी सन्तप्रवर" ।

२. इस लेखक का यात्रा-लेख "संबोधिधाम की अभिनव आत्मबोध-भूमि पर" : पृ. ३

"यद्यपि सहजानंदजी के सशरीर रहते मुझे उनके सान्निध्य में रहने का अवसर नहीं मिला, पर "यद्यपि सहजान आध्यात्मिक उपस्थिति का अहसास पाया है 1000 योगीराज सहजानंद भैंने उनकी गुफा में उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति का अहसास पाया है 1000 योगीराज सहजानंद मैंने उनकी गुफा न प्रेरणा के प्रकाश-स्तंभ हैं। इतिहास-पुरुष अगरचंदजी नाहटा जैसे लोग साधनात्मक जीवन के प्रेरणा के प्रकाश विवेचन करते थे।... साहित्य वानगरिक साधनात्मक जावन ना विवेचन करते थे ।... साहित्य वाचस्पति श्री भंवरलालजी तो सहजानंदजी की अनमोल साहित्यिक-सेवा की है... प्रतापजी टोन्स् तो सहजानंदजा क न्यां तो सहजानंदजी की अनमोल साहित्यिक-सेवा की है... प्रतापजी टोलिया ने सहजानंदजी नाहरा ने सहजानंदजी की अप्यात्मप्रेमियों तक पहुँचाने में अहम् भूमिका निभाई ।'' नाहटा न सक्ष्मा हुआ प्रतापजी टो नाहटा न सक्ष्मातमप्रेमियों तक पहुँचाने में अहम् भूमिका निभाई ।''ह के प्रवस्ती को अध्यातमप्रेमियों तक पहुँचाने में अहम् भूमिका निभाई ।''ह

विचना का जाती जिनदत्तसूरीश्वरजी से एवं स्वयं सहजानंदजी से दिल्ली में प्रेरणा पाकर वर्तमान में, दादाश्री जिनदत्तसूरीश्वरजी से एवं स्वयं सहजानंदजी से दिल्ली में प्रेरणा पाकर वर्तमान म, पान और विदेशों में जैनधर्म प्रचार करनेवाले आचार्य मुनिश्री सुशीलकुमारजीने वर्तन अहिंसक जैन बनवाने और सहजानंदजी की कल्पसूत्र केसेट मंज्या न नूतन अहिंसक जन की सभा में, सहजानंदजी की कल्पसूत्र केसेट मंजुषा का लोकार्पण करते अमरिका सिद्धांचलम् की सभा के, ''टोलिया जी के गुरुदेव सहजानंदजी भारत के ल अमरिका सिद्धायरार् अमरिका सिद्धायरार् हुए डंके की चोट पर कहा था कि, ''टोलिया जी के गुरुदेव सहजानंदजी भारत के सर्वोच्च अध्यात्म

थ । ऐसे विरल अध्यात्म योगी ने हंपी कर्नाटक की गिरिकंदराओं में जो धुनि रमाई उसे उस भूमि योगी थे"। ऐसे विर्ण अंजित से भाव-अंजिल दी है, शरीर से उन्हें नहीं मिले हैं ऐसे गुजरात के अलख-को, लक्ष्यकर उन्हें परोक्ष रूप से भाव-अंजिल दी है, शरीर से उन्हें नहीं मिले हैं ऐसे गुजरात के अलख-का, राज्य मस्ती के किव श्री मकरंद दवे ने अपने इन शब्दों में :-क पान अध्यातम का, सच्चे अध्यातम का दुष्काल दिखाई देता है तब हंपी के खंडहरों के अध्यातम के अध्यातम के अध्यातम का के अध्यातम का के अध्यातम का के अध्यातम के अध्यातम का के अध्यातम का के अध्यातम के अध्यातम के अध्यातम के अध्यातम का के अध्यातम का के अध्यातम का देखाई देता है तब हंपी के खंडहरों

में मुझे नूतन प्रकाश का दर्शन हो रहा हैं।" हम पूर्ण ऐसे, वर्तमान भारत में अध्यात्म का नूतन प्रकाश फैलाने वाले सर्वोच्च अध्यात्म योगी एस, प्राप्त ज्यातम यागा सहजानंद्घनजी स्वयं तो अपने विषय में सर्वथा मौन, गुप्त साधनारत, प्रसिद्धि से कोसों दूर रहे। जो उन्हें पहचान कर उनके पास पहुंच गये उन्हें प्रतीत हुआ कि —

"गुलाब के फूल तुल्य गुरु का दिल कोमल था;

गो-क्षीर धारा की भाँति, उनका सुयश उज्जवल था !

मेरे लिये अप्राप्य है, गुरु का विराट व्यक्तित्व;

गंगा के सलिल समान, उनका आचार, निर्मल था !!''६

और -

"कितने निर्मल, कितने प्रशान्त, कितने सहज, कितने सुशान्त !

बालवत् सरलः प्रबुद्ध और तरल, कहाँ मिलेंगे तुझे निशान्त ?''॰

श्री चन्द्रप्रभसागरजी लिखित ''सहजानन्द सुधा'' ग्रंथ की भूमिका ।

४. श्री सिद्धाचलम्, न्यूजर्सी, अमरिका, 1986

५. इस लेखक की कृति "दक्षिणापथ की साधनायात्रा" ( गुज. आवृत्ति ) पृ. ११

६. साध्वी डा.श्री. प्रियलताश्रीजी ।

७. निशान्त अनंतयात्री : ''गीत निशान्त''

ऐसे प्रबुद्ध महामनुज श्री सहजानंदघनजी को जब किसी के द्वारा उनका नाम-ठाम परिषय पूछा गया, तब पता है उन्होंने आत्म-परिचय में अपना क्या नामादि बताये ?

"नाम सहजानंद मेरा नाम सहजानंद, नाम. १ अगम-देश-अलख-नगर-वासी में निर्द्वंद...

सद्गुरु-गम-तात मेरे, स्वानुभूति मात,

नाम. २

स्याद्वाद कुल है मेरा, सद्-विवेक भ्रात...

सम्यक्-दर्शन देव मेरे, गुरु है सम्यक् ज्ञान

नाम. ३

आत्म-स्थिरता धर्म मेरा, साधन स्वरुप-ध्यान...

समिति ही है प्रवृत्ति, गुप्ति ही आराम,

नाम. ४

शुद्ध चेतना-प्रिया सह, रमत हूँ निष्काम... परिचय यही अल्प मेरा, तन का तन से पूछ !

नाम. ५८

तन परिचय जड़ ही है सब, क्यों मरोड़े मूछ ?...''

इस 'अगम-देश अलख-नगर' के वासी अवधूत का एक अद्भुत प्रसंग बना ।

उत्तरापथ की उनकी एक यात्रा !

उत्तरापथ की उनका एवं अपने आराध्य-श्रीमद् राजचन्द्रजी का आदेश कि, ''मैं किसी गच्छ-मत में नहीं, आत्मा में हैं" अपने आराध्य-श्रीमद् राज्य ने हैं। इसे शिरोधार्य कर वे बिना किसी धर्म-संप्रदाय का वेश धारण किये, अपने अल्प-से परिगृह-एक इस शिराधाय कर व वि । परि चहर, एक लंगोटी, एक जलकमंडलादि लिये अपनी मस्तीभरी पदयात्रा में घूम रहे थे।

, एक लगाटा, एक त्यारी है जारे हैं जारे हैं अपनी सहज आभा धारण किसे सार के घूमते घूमते व प्राप्त के सम्मेलन में अपनी सहज आभा धारण किये हुए और बैठ गये चुपचप सभी के बीच में।

सम्मेलन की कार्यवाही चली ।

थोड़ी ही देर में मंचस्थ एक संन्यासी अध्यक्ष महावक्ता की दृष्टि इस चुपचाप बैठे अवधूत पर दौड़ गई।

उनकी सक्षम ''खोजी'' नज़र ने उसकी सहज प्रकाश बिखेर रही आभा और ओरा को पहचान लिया । सच्चे मुमुक्षु के नेत्र मुमुक्षु अवधूतों को पहचान लेते हैं । गाय हजारों पशुओं - गायों के बीच होते हुए भी बछड़ा अपनी माँ को खोज निकालता है । इस पारखी अध्यक्ष संन्यासी ने इस छिपे अवधूत को दूर से पहचान लिया - किसी भी पूर्व परिचय के बिना - वे तुरन्त ही बोल छे

<sup>&</sup>quot;सहजानंद सुधा" पृ. १२४

मंच से -से — ''हम सब कौओं के बीच में एक 'हंस' आकर बैठ गया है। हम उसकी अनदेखी-अनादर कैसे कर सकते है ?"

कर सकत ए . और इतना कहकर, मंच से नीचे उतर कर सहसा पहुंच गये इस अवधृत अनजान योगी

के पास ।

करबद्ध विनय किया -

करबद्ध । वास । अप प्रधारिये और वहाँ अपना आसन ग्रहण कीजिये ! आप जैसे हंस-परमहंस को हम कौए पहचान नहीं पाये !''

हम काए पर मा अवधूत की अनीच्छा फिर भी उन्हें वे अपनी प्रेमभरी आगता-स्वागता करते हुए मंच के ऊपर ले गये।

क्रवर ल गर्ज . अपरिचित फिर भी परिचित दिखाई दिये इस नवागंतुक योगीराज का उन्होंने अपनी अंतरानुभूति अपाराचत निर्मा अपने वक्तव्य के स्थान पर उनका प्रवचन सुनने-सुनाने का इस अध्यक्ष संन्यासी ने विनयाग्रह किया ।

न्तर्याप्रह विकास स्वाप्त कार्या जाने जान अपना मौन खोला और मुखर होकर अपनी वाग्धारा बहाई। नूतन आगुपर आजा वाग्धारा बहाई तब सारा स्तब्ध मुग्ध श्रोतासमूह उनकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को इतनी सक्षम देखकर डोल उठा ।

### प्रकरण-६ Chapter-6

# साधना-सद्गुरुदेव श्री सहजानंदघनजी की सम्यग्दृष्टि में

#### सम्यग् साधना की समग्र दृष्टि

पर्ग साधना की समग्र दृष्टि
"आपके हृदयरूपी मंदिर में अगर श्रीमद् की प्रशमरस निमग्न, अमृतमयी मुद्रा प्रकट हुई है।
"आपके हृदयरूपी मंदिर में अगर श्रीमद् की प्रशमरस निमग्न ही साकार उपासना का का स्व "आपके हृदयरूपी मंदिर में अगर श्रीमद् की प्रशान ही साकार उपासना का साध्यकि तो उसे वहीं स्थिर बनाइए। अपने चैतन्य का उसी स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यवेधी तो उसे वहीं स्थिर बनाइए। अपने चैतन्य का उसी स्वरूप में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यविधी है, वहीं सत्यसुधा है। लक्ष्यमंदिर से सहस्त्रदल कमल में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यविधी कि, वहीं सत्यसुधा है। लक्ष्यमंदिर से सहस्त्रदल कमल में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यविधी कि, वहीं सत्यसुधा है। लक्ष्यमंदिर से सहस्त्रदल कमल में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यविधी कि है, वहीं सत्यसुधा है। लक्ष्यमंदिर से सहस्त्रदल कन्ता, यही पराभिक्त या प्रेमलक्षणा भिक्त है। की कित है। कित वहीं तरह चित्तवृत्ति प्रवाह का अनुसंधान बनाये रखना, यही सकता है, अतएव भिक्त, ज्ञान करें। ारह चित्तवृत्ति प्रवाह का अनुसंधान बनाय रेजें गरह चित्तवृत्ति प्रवाह का अनुसंधान बनाय रेजेंं ''ऐसे भक्तात्मा का चिंतन एवं आचरण विशुद्ध हो सकता है, अतएव भक्ति, ज्ञान एवं साधना करनी अपन

"ऐसे भक्तात्मा का चिंतन एवं आचरण विश्व को भक्ति-ज्ञान शून्य मात्र योग-साधना करनी आवश्यक का त्रिवेणी संगम संभव होता है। ऐसे साधक को भक्ति, ज्ञान एवं योग है और यही अभेद 'क्रू का त्रिवेणी संगम संभव होता है। ऐसे साधक का नाम ही भिक्त, ज्ञान एवं योग है और यही अभेद 'सम्याज्ञान नहीं। दृष्टि, विचार एवं आचारशब्दि का नाम ही भिक्त के ज्ञान एवं आचरण को विश्व राक्त नहीं । दृष्टि, विचार एवं आचारशृद्धि का नाम हा सामित के ज्ञान एवं आचरण को विशुद्ध रखना दुर्लभ दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्ग' है । बिना पराभिक्त के ज्ञान एवं आचरण को विशुद्ध रखना दुर्लभ है। ०००'' (प्र. से 'दक्षिणापथ की साधनायात्रा': २९-३१)

#### ध्यान बल-स्वाध्याय बल

ध्यान बल-स्वाध्याय जरे. ''ध्यान बल द्वारा समाधि स्थिति उत्पन्न होती है, और वही 'संवर समाधिगत उपाधि' सायक् ''ध्यान बल द्वारा समाधि स्थिति उत्पन्न होती है, और वही 'संवर समाधिगत उपाधि' सायक् "ध्यान बल द्वारा समाधि स्थित जा बल द्वारा ध्यानबल बढ़ता है। अतएव अहोरात्र (२४ चारित्र है, जिसका फल मोक्ष है। स्वाध्याय बल द्वारा ध्यानबल बढ़ता है। अतएव अहोरात्र (२४ चारित्र है, जिसका फल मोक्ष है। स्वाध्याय और दो प्रहर ध्यान करने की आज्ञा उत्तराध्ययन में बतलाई है। जह धंटे) में ४ चार प्रहर स्वाध्याय और तब उस व्यक्ति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है। जह घंटे) में ४ चार प्रहर स्वाध्याय आर्थे स्वाध्याय आवश्यक है। जब उस व्यक्ति के लिये स्वाध्याय आवश्यक है। यदि धार जिस ध्यान में स्थिरता रह नहीं सके तब उस व्यक्ति के लिये स्वाध्याय आवश्यक नहीं है। व्याख्यान काल में जिस ध्यान में स्थिरता रह नहां स्वाध्याय आवश्यक नहीं है। व्याख्यान काल में 'स्वलक्ष्में टिका रहता हो तो उसे, उस काल में, स्वाध्याय अप्रस्तुत करने से अभिमान नहीं कार टिका रहता हो तो उसे, उस कार्य में स्वलक्ष हे सिकार करते हैं अभिमान नहीं आता। श्रोता भन्ने स्वाध्याय करता हूँ ऐसा भाव समुत्पन को ही उद्देशकर व्याख्यान करते रहें 1000'' स्वाध्याय करता हू एता अपने को ही उद्देशकर व्याख्यान करते रहें 1000" सुनें, हमें तो चाहिये कि हम अपने को ही उद्देशकर व्याख्यान करते रहें 1000" (मुनिश्री आनंदघनजी से : 'सहजानंदघन पत्रावली'-१४६)

# धर्मध्यान से शुक्लध्यान की ओर.....

"ooo भूत-भविष्य की कल्पनाएँ त्याग कर केवल वर्तमान क्षण धर्मध्यान में ही बीते ते शुक्लध्यान के प्रथम पाद में प्रवेश होकर आत्मसाक्षात्कार अवश्यमेव हो । अतः शेष सारी कल्पनाएं हटा दें और आगे कूच करें।"

( मुनिश्री आनंदघनजी से : 'सहजानंदघन पत्रावली'-१३३)

#### जप है ध्यान के भेदरूप में, अतः हितकर है।

"आपको वाचन-अध्ययन-से जप पर अधिक रूचि है वह हित रूप है, क्योंकि तत्त्वनिर्णय में दुढ़ता हेतु स्वाध्याय और तत्त्वानुभूति हेतु ध्यान ये साधन हैं । जप यह ध्यान के भेद रूप में है आ: उल्लिसित रोमांकुर से उस में निमग्न बनें ।''

( मुनिश्री आनंदघनजी से : 'सहजानंदघन पत्रावली' : १२२)

त्रिवेणी संगम रूप मोक्षमार्ग किन्तु एकान्त क्रिया मार्ग नहीं।

त्रिविणा () त्रिविणा हो, जिसने अपने हृदयमंदिर में साकार भगवान विराजमान किये हों, जो हृदयप्रधान हो, उस प्रकार की 'शरणता' और प्रभ का विस्ताल हत्यप्रवात हो, उस प्रकार की 'शरणता' और प्रभु का विस्मरण न हो उस प्रकार वृतिप्रवाह प्रभु प्रति बहता हो, उस प्रकार की 'शरणता' और प्रभु का विस्मरण न हो उस प्रकार वृतिप्रवाह प्रभु प्रति बहता होते चलते हों वह भक्त गिना जायेगा और उसकी यह का वृतिप्रवाह प्रभु प्रात लक्षा वर्ग हो वह भक्त गिना जायेगा और उसकी यह आराधना पद्धित का 'स्मरण' ये दोनों जिसके चलते हों वह भक्त गिना जायेगा और उसकी यह आराधना पद्धित की 'स्मरण' कही जायेगी । भवितमार्ग कही जायेगी।

तमार्ग कहा जाजा. जो मस्तिष्कप्रधान हो, जिसका उपयोग ज्ञेयों से असंग ऐसे ज्ञान मात्र में टिका रहता हो २. जो कहा जायेगा और उसकी आराधना पद्धति ज्ञानमार्ग क<del>डी जाते</del> ै

र. जो मास्तव्यात्र में टिका २. जो मास्तव्यात्र और उसकी आराधना पद्धित ज्ञानमार्ग कही जाती है। वह ज्ञानितिष्ठ ज्ञानी कहा जायेगा में से एक भी मार्ग पर जो आरूत न के व हानिविष्ठ ज्ञाना जला उपर्युक्त उभय मार्ग में से एक भी मार्ग पर जो आरूढ़ न हो फिर भी मार्गारूढ़ होने की इ. जा भावना हो वैसे प्रत्याशी (उम्मीदवार) को उसकी पात्रना किन्सी

उपयुक्त उन्जें होने की उपयुक्त अन्य हो वैसे प्रत्याशी (उम्मीदवार) को उसकी पात्रता विकसित करने भिक्त जिसकी प्रबलतम भावना हो वैसे प्रत्याशी (जिसमें विधिवत् यम-नियमों का आश्रय अनिवार्य है, जिसमें विधिवत् यम-नियमों का अश्रय अनिवार्य हो। जिसकी प्रबलतम मार्ज । अश्रय अनिवार्य है, जिसमें विधिवत् यम-नियमों का पालन आवश्यक और ज्ञानगर्भित क्रिया मार्ग को सामायिक प्रतिक्रमणादि मुख्य हैं। वे नियमित जिन्हें कर्ण और ज्ञानगिमत क्रिया में से सामायिक प्रतिक्रमणादि मुख्य हैं। वे नियमित जिनवंदनादि भिक्त करें, होता है। उन नियमों में से सामायिक करें ये तीनों पद्धतियाँ ही भिक्त, ज्ञान और योगान होता है। उन नियम। म स्व स्वाप्त करें ये तीनों पद्धतियाँ ही भिक्त, ज्ञान और योगसाधना का त्रिवेणी ज्ञास्त्राभ्यास करें और प्रतिक्रमणादि करें । ००००० ज्ञास्त्राभ्यास करें और क्रियामार्ग है। ००००० भारता संगम, जिसका नाम क्रियामार्ग है 100000

ा, जिसका वार्य के बाद भी - असत् अभिमानवश बाहुबलीजी का वर्षभर का कायोत्सर्ग "क्रियामार्ग अपनाने के बाद भी के बाद चलने की किया करने के ने

्रियामाग अपना वर्षभर का कायोत्स प्रयत विष्फल गया और मान वमन होने के बाद चलने की क्रिया करते ही केवलज्ञान हुआ। निष्फल गण प्राप्त के नाम से क्रियाभास इतने बढ़ गये हैं और साथ में गर्व ने भी मानों अंज तो क्रियामार्ग के नाम एवंचाया हो ऐसा प्रत्यक्ष नेत्र जन्म के "आज ता ।" अन्त लोगों को सातवें आसमान पर पहुंचाया हो ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है 1000

नोगा का पाप "बाहुबलीजी ने कौन-सा प्रतिक्रमण किया था ? स्थुलभद्रजी के शेष तीन साथी जो सर्पबिल, "बाहुबलाजा न ना साथा जो सर्पबिल, विह्ना और कुएँ के छोर पर चातुर्मास रहे थे वे कौन सी क्रिया करते थे ? समवसरण में कौन सिंहगुफा और कुएँ के छोर पर चातुर्मास रहे थे वे कौन सो उपनेण अवस्त करते हैं ? बहतों को तो उपनेण अवस्त करते हैं ? सिंहगुफा आर जुए ने समान करते हैं ? बहुतों को तो उपदेश श्रवण करते करते केवलज्ञान हो से क्रियाकांड का वर्णन शास्त्र करते हैं यह तो जगणियत हान है के क्रियाकांड का क्यां ही समाने हैं यह तो जगणियत हान है के क्रियाकांड से क्रियाकाड का जिल्ला के प्रति हैं यह तो जगप्रसिद्ध बात है तो फिर आप क्रियाकाँडियों को जाने की बातें शास्त्र स्वयं ही सुनाते हैं यह तो जगप्रसिद्ध बात है तो फिर आप क्रियाकाँडियों को जाने का बात राहा. भक्तिमार्ग पर चलनेवाले कृपाळु के भक्तों की ओर कटाक्षवृत्ति क्यों उत्पन्न होती है ?०००

"उक्त त्रिवेणीसंगमरूप मोक्षमार्ग अतीत के ज्ञानीजन आकर हमें समझा सकेंगे उक्त । त्रास्त्र निकाल नहीं सकेंगे - इसिलये प्रत्यक्ष सत्पुरुष भगवान मार्गदर्शक रूप में नहीं, हमारी भूल शास्त्र निकाल नहीं सकेंगे - इसिलये प्रत्यक्ष सत्पुरुष भगवान मार्गदर्शक रूप में नहा, हनारा पूरे अनिवार्य बन जाते हैं और उन्हें ही भगवान मानकर उनके मार्गदर्शन से जीव चले तो ही - वह क्रमशः भिक्त, ज्ञान और संवरिक्रयारूप रत्नत्रय की सिद्धि कर सकता है।

"इसलिये कृपाळुदेव की उपस्थिति में, उन्होंने तीन रत्नों में से प्रथम सम्यग्दर्शन की आराधना रूप भक्तिमार्ग की प्रधानता बतलाई ।

''फिर अनादि सिद्ध नवकार के पांचों पदों को 'परमगुरु' शब्द में समापन कर के उस पद का आंतरिक रहस्य प्रकट करने सहजात्म स्वरूप का अवलंबन लेकर 'सहजात्म स्वरूप परमगुरू' इस नवकार के सार रूप मंत्र को रटना यह नवकार मंत्र की ही महिमा रूप में है। नवकार के अर्थ रूप में ही यह संक्षिप्त मंत्र है।

परिचय झांकी-अवधूत आत्मयोगी की :

चय झांकी-अवधूत आत्मयोगी की : महत् पुरुषों का देहधारण उनके स्वयं के आत्मिसिन्द्रि क्रमारोहण के उद्देश्य के उपरान्ति जीति महत् पुरुषों का देहधारण उनके स्वयं के आत्मिसिन्द्रि क्रमारोहण के उद्देश्य के उपरान्ति जीति क्रिक्ट महत् पुरुषों का देहधारण उनके स्वयं के आत्मसिद्धि क्रमाः की जीवनचर्यां, उनकी जीवों के कल्याण के लिए भी होता है। कई महापुरुषों की जीवनचर्यां, उनकी लिए की जीवों के कल्याण के लिए भी होता है। कई महापुरुषों की गुप्त रहती है। इस के जीवों के कल्याण के लिए भी होता है। कई महापुरा एवं गुप्त रहती है। इस किए अहंशून्यता एवं केवल आत्मलक्षिता के कारण अप्रकट, अज्ञात एवं गुप्त रहती है। इस किए अहंशून्यता एवं केवल आत्मलक्षिता के कारण अप्रकट, अज्ञात एवं अत्मान के किए अहंशून्यता एवं केवल आत्मलक्षिता के कारण अप्रकट, जाता स्वपुरुषार्थ से आत्मज्ञान के कि में ऐसे ही सत्पुरुष थे 'भद्रमुनि' दीक्षा-नामधारी एवं अद्वितीय स्वपुरुषार्थ से आत्मज्ञान संप्राप्त में ऐसे ही सत्पुरुष थे 'भद्रमुनि' दीक्षा-नामधारी एवं अद्वितीय स्वपुरुषार्थ से आत्मज्ञान संप्राप्त में ऐसे ही सत्पुरुष थे 'भद्रमृनि' दीक्षा-नामधारी एव जाड़ाराज । न तो उन्होंने अपने जीवन के सम्बन्ध अवधूत योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी महाराज । न तो उन्होंने औरों को भी इस कार्य हेत के सम्बन्ध भ एस हा सत्पुर्व य नश्चा अवधूत योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी महाराज भे विशेष कुछ प्रतिपादित या प्रचारित किया है, न उन्होंने और प्रसिद्ध करनेवालोंको उन्होंने में विशेष कुछ प्रतिपादित या प्रचारित किया है, न उन्होंने और प्रसिद्ध करनेवालों को उन्होंने गेका प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, उनके सम्बन्ध में लिखने और प्रसिद्ध करनेवालों को उन्होंने गेका प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, उनके सम्बन्ध म लिंड प्रेरित किया है। इतना ही नहीं, उनके सम्बन्ध में लोक विकत से भी आगे बढ़कर भी है!! "हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल" वाली उकित से भी आगे बढ़कर यहाँ भी है !! "हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा माल भी है !! "हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा के सम्बन्ध में रोकने की उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति परिचायक है उनकी लघुता में छिपी महानता की !

त परिचायक है उनकी लघुता में छिपा नर्ज उनके अखंड साधनारत अज्ञात-गुप्त जीवन की अनेक में से एक घटना इस बात का महत्त्वपूर्ण उनके अखंड साधनारत अज्ञात-गुप्त जात बार किसी अपरिचित साधक-संत ने उनके उनके अखंड साधनारत अज्ञात-गुप्त जावन पर्मा संकेत करती है। पूर्व प्रकरण अनुसार एक बार किसी अपरिचित साधक-संत ने उनके जीवन संकेत करती है। पूर्व प्रकरण अनुसार एक जानने हेतु उनका नाम-ठाम जाति-धर्माहि संकेत करती है। पूर्व प्रकरण अनुसार एक जानने हेतु उनका नाम-ठाम जाति-धर्मादि परिषय से अभिभूत होकर, उनके सम्बन्ध में विशेष जानने हेतु उनका नाम-ठाम जाति-धर्मादि परिषय से अभिभूत होकर, उनके सम्बन्ध में विशेष पूछा । आप कल्पना कर सकते हैं उन्होंने क्या प्रत्युत्तर दिया होगा ? उन्होंने अपनी अंतरात्मावस्था का इंगित करनेवाली यह अद्भुत मर्म वाणी अभिव्यक्त की :-

"नाम सहजानंद मेरा नाम सहजानंद । अगम-देश अलख-नगर-वासी मैं निर्द्वन्द्व ॥ नाम... परिचय यही अल्प मेरा, तनका तनसे पूछ । तन-परिचय जड़ ही है सब, क्यों मरोड़े मूँछ ?"

तन-परिचय जड़ हा है भार अपने बाह्य परिचय बाह्य जीवन से नितान्त उदासीन ऐसे इस महापुरुष का परिचय हम दें भी क्या ? बाह्य जानकारी अल्प लभ्य है और आंतरिक असम्भव !!

ति क्या ? बाह्य जानकार यदि उनकी ही अनुग्रहाज्ञा हुई तो यह असम्भव भी सम्भव हो पायेगा और हम उनके यदि उनका हा अगुज्ञला अ बाह्यांतर जीवन की कुछ परिचय-झांकी हमारी 'दक्षिणापथ की साधना यात्रा' के संधान-बाह्यातर जावन का पुष्ट का जावन का पुष्ट के लिये इस अवधूत आत्मयोगी द्वारा प्रज्विलत सभी के आत्मदीपों को अभिवन्दना ।

#### प्रकरण-७ Chapter-7

### जैन योग

# अ-योग की समग्रसिद्धि का अनुभवमार्ग उस मार्ग के वर्तमान के एक प्रयोगवीर परमयोगी अ.मा. के ध्यानयोग :

नमस्कार मंत्र और ध्यानयोग : क्रार मत्र विद्याणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो ख्वज्झायाणं, नमो लोए सव्व । नमो अरिहंताणं, सव्वपावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेमि एवणं —

॥ तमो आरहताण, सव्वपावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलम् ॥ स्विष्णं । एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय यह नमस्कार महामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय यह नमस्कार महामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सिन्ह को प्रसिद्धानमय सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सहामंत्र सिन्ह को प्रसिद्धानमय सिन्ह के प्रसिद्धानम् सिन्ह के प्रसिद्धानमय सिन्ह के प्रसिद्धानम् सिन्ह के प्रसिद्धानमय सिन्ह के प्रसिद्धानम् सिन्ह के प्रसिद्धानमय स गं। एसा पच रें । एसा पच रें । एसा पच रें । एसा पच रें । एसा प्रसान करते हैं। ये चार ध्यान हैं - पटाल हैं

ंचंच परमगुरुआ जा प्रदान करते हैं। ये चार ध्यान हैं - पदस्थ, पिंडस्थ, गूपस्थ और होते हैं, जो कर्मक्षय और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये चार ध्यान हैं - पदस्थ, पिंडस्थ, गूपस्थ और होते हैं, जो कर्मक्षय और जी जिनप्रवचन का सार है सुनिर्मल ऐसा ध्यानकोर । ति । समस्त अपन्ति । ०००<sup>९</sup> आर्त-रौद्र-धर्म-शुक्ल के चार भेदों में से अंतिम दो उपादेय ऐसे ध्यान और मित्रा-तारा-बला-आर्त-रौद्र-धर्म-शुक्ल के चार भोदों में स अंतिम दो उपादेय ऐसे ध्यान और मित्रा-तारा-बला-आर्त-राद्र-धम-राज्य आदि आठ योग दृष्टिओं से सुग्रिथित यह परिपूर्ण ध्यानयोग सर्व से ही प्रा-स्थिरा-कान्ता-प्रभा-परा आदि ।

निराला और शुद्धात्मानुभव प्रदाता है।

जैन योग मार्ग का लक्ष्य :

''मेरे घट ज्ञान-भानु भयो भोर ।

चेतन चकवा चेतना चकवी, भाग्यो विरह को सोर,

मेरे घट ॥"

( आनंदघन पद्यरत्नावली )

जैन योग मार्ग मन-वचन-काया के त्रिविध योगों से पार ऐसे शुद्धात्म प्रदेश में ले जाता है जन जार के जातमानुभव का ज्ञानभानु, ज्ञानसूर्य । महायोगी आनंदघनजी की ऐसी चेतना जहां पारराप्ता का 'सांत' का 'अनंत' के साथ का संमिलन और उस संमिलन की विशुद्ध का चेतन के साथ का, 'सांत' का 'अनंत' के नाथ का संमिलन और उस संमिलन की विशुद्ध आत्मानुभूति, समग्र आत्मसिब्द्रि, है जैन योग मार्ग का लक्ष्य।

# समग्रता समन्वयरूप जैन योग साधना :

इस लक्ष्य का जैन योग साधना में अनेकिवध रूपों से निरुपण है। वर्तमान के एक योगनिष्ठ जैनमुनि अन्य योगसाधनारत जैन मुनि को इस विषय में एक पत्र में लिखते हैं:-

१. योगशास्त्र : अष्टम् प्रकाश : कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य : पृ. ३, ४ ( 1969 आवृत्ति )

''ज्ञान, भक्ति और योग तीनों के समन्वय रूप से प्ररूपण है। योग अर्थात् चेतन-चेतन के समन्वय रूप से प्ररूपण है। योग अर्थात् चेतन चेतन के अत्याद के अत ''ज्ञान, भिक्त और योग तीनों के समन्वय रूप से प्ररूपण ए मिलन । वहीं भिक्त और ज्ञानिष्ठा । फिर भी निमित्तकारणरूप त्रियोग जप, प्रभुमूर्ति और आत्मिकियो

श्यक है 1000''? ''द्रव्यमन में कैसी भी कल्पना आये परंतु वह आत्मा से भिन्न और मैं भिन्न ऐसा आत्मिक्ष के से पकड़े हो। मिद्धचक्रादि का जो जापक्रम है उसे पकड़े हो। ''द्रव्यमन में कैसी भी कल्पना आये परंतु वह आत्मा जा जापक्रम है उसे पकड़े हुए रखें। सिद्धचक्रादि का जो जापक्रम है उसे पकड़े हुए रखें।

ा आप आत्मस्थिरता होगी 1000 प् जाप, जिनप्रतिमा और आत्मविचार आदि से निमित्तकारणरूप साधन भी जिनाज्ञा एवं सद्ग्रह्म की विशेषता और महत्ता है। जैन योग मार्स जाप, जिनप्रतिमा और आत्मविचार आदि स निम्नान जी तिशोषता और महत्ता है। जैन योग मार्ग, सिम्हा विश्लापूर्वक आराधन करने की जैन योग साधना की विशेषता और महत्ता है। जैन योग मार्ग, सिम्हा कि स्टार्थ को सतत केन्द्रस्था निश्रापूर्वक आराधन करने की जैन योग साधना का जिल्हा के लक्ष्य को सतत के स्वतत के स्वत्याम प्र ऐसे आत्मसिद्धि, आत्मभान, वीतरागता, सिद्धपरा। रखकर चलता है। वहाँ स्वच्छन्द अथवा निजमति कल्पना को अवकाश नहीं है। वहाँ आलंबन है। — क्यान्द आत्मस्वरूपमय जिनदशा का ध्यान सद्गुरु आज्ञा एवं जिनदशा का, परम विशुद्ध आत्मस्वरूपमय जिनदशा का ध्यान :

''सर्व जीव हैं सिद्ध सम, व्यक्त समझसों होय । सद्गुरु-आज्ञा जिन-दशा, निमित्त कारण दोय ॥''४

सद्गुरु-आरा। प्यानी में से जिनदशा के लक्ष्य से, स्वरूप प्राप्ति के लक्ष्य से, जिनप्रतिमा के उपर्युक्त चार ध्यानों में से जिनद्रशा के लक्ष्य से, स्वरूप ध्यान के द्वारा ( जो कि क्रू उपर्युक्त चार ध्यानों म स ।जनपरा के पदस्थ ध्यान के द्वारा (जो कि श्वासानुसंधान के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के द्वारा (जो कि श्वासानुसंधान के प्राप्त के प्राप्त के अनुमार स्तपस्थ ध्यान और सिद्धचक्र-नमस्कार गर्ल नादानुसंधानपूर्वक 'आहत' से 'अनाहत' नाद तक का है ) जैन योगमार्ग का अनुसरण होता है। केवल नादानुसधानपूवक आहत स जागा है। वे संयम के हेतु से साधक की सर्व योग-प्रवर्तना (मन-वचन-काया की प्रवृत्तियाँ) होती हैं : ''संयम-हेतु से योगप्रवर्तना, स्वरूपलक्ष्य से जिनाज्ञा आधीन रे ।

वह भी क्षण क्षण क्षीयमान स्थिति में, अंत में हो निजस्वरूप में लीन रे - अपूर्व अवस्र०००%

अंत में निजस्वरूप में, निजदशा में, स्वात्मा में वह योग-ध्याता लीन होता है। प्रारंभ में जिनदशा अत म । नजस्वला । , के लक्ष्य को समीप रखने का, जिनप्रतिमा के साकार-सालंबन-रूपस्थ ध्यान को धरने का यह अद्भुत फल है, परिणाम है। जिनदशा-जिनप्रतिमा ध्यान की ऐसी महती महिमा है। अईत् भगवंत के रूप का अवलंबन लेकर किये हुए ऐसे रूपस्थ ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए कलिकालसर्वज्ञ योगीन्द्र हेमचंद्राचार्य महाराज थकते नहीं हैं। जिनेश्वर भगवंत के समवसरण का प्रथम कैसा अद्भुत ध्यान उन्होंने वर्णित किया है उसका दर्शन करें :-

योगशास्त्र : अष्टम् प्रकाश : कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य : पृ. ३, ४ ( 1969 आवृत्ति ) 8.

२,३ पत्रसुधा : 143 + 144 मुनिश्री पुण्यविजयजी को पत्र

आत्मसिद्धि शास्त्र / सप्तभाषी आत्मसिद्धि 135 : श्रीमद् राजचंद्रजी

<sup>&#</sup>x27;'परमपद प्राप्ति की भावना : अपूर्व अवसर'' 5 : श्रीमद् राजचंद्रजी

समवसरण का अहंद्-ध्यान : ह्मस्पण अगवान के रूप के अवलंबन से किया हुआ ध्यान 'रूपस्थ ध्येय' का ध्यान कहा अर्हत् अगवान के सोक्षश्री संप्राप्त हुई है, जिनके अखिल कर्म 🖚 🗎 "अहंत् भगवान का व्यान कहा के कि जिन्हें मोक्षश्री संप्राप्त हुई है, जिनके अखिल कर्म नष्ट हो चुके हैं, जिन्हें जी समस्त भुवनों को अभयदान देनेवाले हैं, जिन्हें चंद्रमंडलक के जाता है। वे कि प्याप भुवनों को अभयदान देनेवाले हैं, जिन्हें चंद्रमंडलवत् कांतियुक्त तीन वार मुख हैं, जो समस्त भुवनों के विस्तार से सूर्य को घूमिल कर दिया है कि जार मुख हैं, जा सनका जु के विस्तार से सूर्य को घूमिल कर दिया है, जिनकी साम्राज्य- ही जिन्होंने अपने स्फुरित तेज के विस्तार से सूर्य को घूमिल कर दिया है, जिनकी साम्राज्य- ही ही ही दिव्य दुंदुभिओं के द्वारा हो रहा है, जो गुञ्जन कर रहे भ्रमरों से का का का से का साम्राज्य-हार कि होने अपन रहे भिओं के द्वारा हो रहा है, जो गुञ्जन कर रहे भ्रमरों से मुखरित अशोकवृक्ष संपित का चिहासनस्थ हैं, जिनके दोनों बाजु चामर ढल रहे हैं, जिनके पाने के हैं, जिनके दोनों बाजु चामर ढल रहे हैं, जिनके पादों के नख मुरासुर के नीचे सिहासनस्थ हैं, जिनके हो रहे हैं, जिन की सभा की धरती दिला को के निर्णासी के निर्णासी के निर्णासी हैं। के मुकुटमणिया ल जा पान मृगकुल ऊर्ध्व कंठ से कर रहे हैं, जिनके अवित्त हो गई है, जिनके प्राणी अपना सहज स्वाभाविक वैर भुलाकर खन्ने हैं कि इत्यादि प्राणी अपना सहज स्वाभाविक वैर भुलाकर खन्ने हैं कि अवृत हो गई है, जिनके अवृत हो गई है, जिनके अवृत हो गई है, जिनके आसपास समीप हाथी, सिंह इत्यादि प्राणी अपना सहज स्वाभाविक वैर भुलाकर खड़े हैं, जिनके आसपास समीप हाथी, सिंह इत्यादि प्राणी है, जिन में सर्व अतिशय अर्थात विभिन्न के समीप हाथी, सिंह रूपा लगा है, जिन में सर्व अतिशय अर्थात् विभृतियाँ, विद्यमान हैं और प्रवृद्धि एवं तिर्यंचों का मेला लगा हैं।।" (९/१७)०००" मनुष्य ५ तव आ जो केवलज्ञान से प्रकाशित हैं ॥" (९/१७)०००"

कवलरा ऐसे जिन-स्वरूप माहात्म्य की श्रीमद् राजचंद्रजी भी ''अचित्य तुज माहात्म्य का नहीं प्रफुल्लित ऐसे जिन-स्वरूप माहात्म्य कत स्व-वेदना व्यक्त करने हैं कि समी है ऐसे जिन-स्वयं आलोचना युक्त स्व-वेदना व्यक्त करते हैं कि एसी जिन-महिमा के प्रति भाव" कहकर त्या जन-महिमा के प्रति भाव प्रफुल्लित नहीं हुआ । तो दूसरी ओर फिर इस जिनरूप के बाह्यदर्शन से आगे हुमारा भाव प्रफुल्लित अपार आत्मसंपदा की ओर भी वे यह कर — हमारा भाव प्रमुण अवार आत्मसंपदा की ओर भी वे यह कह कर संकेत करते हैं कि — "जो जिनदेह प्रमाण अरु, समोसरणादि सिद्धि ।

जिनस्वरूप माने यही, बहलाये निजबुद्धि ॥"

( श्री आत्मसिद्धिशास्त्र : सप्तभाषी आत्मसिद्धि : गाथा-२५ )

#### अस्तु ।

# योगमुद्रामय जिनप्रतिमा-ध्यान और ध्याता :

आगे बढ़ते हुए श्री हेमचंद्राचार्य जिनप्रतिमा-ध्याता के रूपस्थ ध्यान का वर्णन करते हैं :-

"उसी प्रकार जिनेन्द्र की प्रतिमा के रूप का ध्यान करनेवाला भी रूपस्थ-ध्याता कहा जायेगा. जैसे कि रागद्वेष, महामोह इत्यादि विकारों से अकलंकित, शांत, दांत, मनोहर, सर्व लक्षणों से युक्त अन्य तीर्थिकों को भान भी नहीं वैसी योगमुद्रा से शोभायुक्त तथा जिसकी आँखों से अद्भुत एवं विपुल आनंदप्रवाह बरस रहा है वैसा, इत्यादि ।" (९/८-१०)०००

योग शास्त्र : श्री पुंजाभाई जैन ग्रंथमाला : गू.वि. : पृ. 90 ( आवृत्ति 1938 )

योग शास्त्र : (पूर्वोक्त) (प. 90 - 91 - 92)

"अभ्यासयोग के द्वारा अपने उस ध्येय के साथ तन्मयता-प्राप्त योगी अपनी आत्मा को सर्वज्ञान के द्वारा अपने उस ध्येय के साथ तन्मयता प्राप्त योगी अपनी आत्मा को सर्वज्ञान "अभ्यासयोग के द्वारा अपने उस ध्येय के साथ तन्मयता । जानता है । ऐसी तन्मयता की सर्वज्ञा संप्राप्त देखता है तथा यह सर्वज्ञ भगवान में स्वयं ही हूँ ऐसा जानता है । ऐसी तन्मयता की संप्राप्त देखता है तथा यह सर्वज्ञ भगवान में स्वयं ही तथा प्रभु का ध्यान करनेवाला वीतराम होता है।" (९/११४)०००° ऐसे जिनवर वीतराग-ध्याता योगी को यहाँ मोक्ष का ही लक्ष्य सुदृढ़ करवाते हुए थे। ऐसे जिनवर वीतराग-ध्याता योगी असद्ध्यानों का सेवन कुतूहल से भी न करें। मुक्त होता है ।'' ( ९/११४ )०००

ऐसे जिनवर वातराग्राच्याः हेमचंद्राचार्य सावधान भी करते हैं:- "योगी असद्ध्याना या हेमचंद्राचार्य सावधान भी करते हैं:- "योगी असद्ध्याना या परिणामत: उस का स्वनाश ही होता है। मोक्ष का ही अवलंबन लेनेवाले को सारी सिब्दियाँ परिणामत: उस का स्वनाश ही होता है। मोक्ष का ही अवलंबन लेनेवाले को सारी सिब्दियाँ विशे हेमचंद्राचार्य सावधान ना जाता है। मोक्ष का हा जाता परिणामतः उस का स्वनाश ही होता है। मोक्ष का हा जाता सिद्धि-प्राप्ति भी संशयग्रस्त है। सिद्ध होती हैं। जबिक अन्य पदार्थों की प्राप्ति के इच्छुक को सिद्धि-प्राप्ति भी संशयग्रस्त है। के पुरुषार्थ में से भ्रष्ट होना तो निश्चित ही है।" (९/१५६)०००

हिता है। जन्म ार्थ में से भ्रष्ट होना तो निश्चित ही है। (५८००) वर्तमानकाल के अनेक तथाकथित योगमार्गी और असद्ध्यानों के प्रति यह लालबनी अस्पे समीचीन है।

समाचान ह । जिन-प्रतिमा-ध्यान का रहस्य और प्रतिफलन : आत्मध्यान, आत्मानुभव

ा-प्रतिमा-ध्यान का रहस्य आर अल्प जिनप्रतिमा ध्यान के रूपस्थ ध्यान का रहस्य और प्रतिफलन-परिणाम 'आत्मध्यान' में किनप्रतिमा ध्यान के रूपस्थ ध्यान वह रहस्य और लक्ष्य अत्यंत सरल और सुंदर कार् जिनप्रतिमा ध्यान के रूपस्थ ध्यान का रहत्य आर लक्ष्य अत्यंत सरल और सुंदर रूप में हैं। वर्तमानकाल के उपर्युक्त योगनिष्ठ जैनमुनि यह रहस्य और लक्ष्य अत्यंत सरल और सुंदर रूप में हैं।

हैं :-''निर्दोष, आत्मध्यान के प्रतीकरूप में देवतत्त्व का प्ररूपण है। मूर्ति पर से मूर्तिमान जिन्हें ेर्च अन्यध्यान की श्रेणी का उदय होता है इसलिए देवान्स "निर्दोष, आत्मध्यान के प्रतीकरूप म प्रयास का ही लक्ष्य रखना चाहिए। उससे ही आत्मध्यान की श्रेणी का उदय होता है इसलिए देवमूलता टालका का ही लक्ष्य रखना चाहिए। उससे ही आत्मध्यान की श्रेणी का अवलंबन लेकर आत्मध्यान की का ही लक्ष्य रखना चाहिए। उससे हा आल्ज्जा .... देवतत्त्व और शुद्ध वीतराग निज अनुभव प्रमाण स्वरूप का अवलंबन लेकर आत्मध्यान करने का देवतत्त्व और शुद्ध वीतराग निज अनुमन हारा लक्ष रखें.... फिर किसी भी भगवान की खास मूलभूत आकृति का हृदय में चित्र खींचकर असे लक्ष रखें.... फिर किसी भा भगवान जा कर्म है है एकलरूपपूर्वक ध्यान करने-से उनमें जितना आत्मवैभव प्रकट हुआ हो उतने अनुपात (प्रमाण) ही एकलरूपपूर्वक ध्यान करन-स उनम् प्राप्ताः । में ही इस आत्मा का अप्रकट आत्मवैभव प्रकट होता है ऐसी नियति है और उनकी मूलभूत परिपृद्ध में ही इस आत्मा का अप्रकट आल्प्यान या वाणी की उपासना करने से अपना परिशुद्ध मूलस्वरूप समझ में अवतरित होता है। इस काल में वाणी की उपासना करन स अपना नार्जुं रू इस क्षेत्र में कौन से तीर्थंकरों की एवं उनके पश्चात् समुत्पन्न समर्थ ज्ञानियों की मूलभूत आकृति इस क्षेत्र में कौन स ताथकरा पा रूप पा कि कि है । इस रहस्य को ध्यान में लिक्ष्य में लेकर गंभीता से संशोधन करेंगे तो....''

"..... इस कथन का तात्पर्य ऐसा है ही नहीं कि विद्यमान द्वादशांगी एवं आचार्यों का साहित अनुपास्य है। वे तो परम प्रेम से उपास्य हैं ही। कारण कि उसके आधार से ही ज्ञानी की मुद्रा और वाणी का आकलन यह जीव कर सकता है। वह सारा सत्साहित्य ज्ञानी की मूलभूत वाणी का पूक और साक्षी है ।''१०

८, ९ योग शास्त्र : (पूर्वोक्त) (पृ. 90 - 91 - 92)

पत्रसुधा : वर्तमान के मुनि आनंदघनविजयजी के प्रति मुनि सहजानंदघनजी (पृ. 152)

जिन्मिंब और जिनवाणी के, आत्मध्यान में पहुंचानेवाले, वर्तमान काल के भविजनों जिनमुद्रा, जिनान काल के भविजनों की अनुमोदना करते हुए यह वर्तमान मुनिवर अपने स्वरचिन को तारनेवाले इन दो समर्थ आलंबनों की अनुमोदना करते हुए यह वर्तमान मुनिवर अपने स्वरचिन को तारनेवाले में उल्लिसित भाव से गाते हैं :-का तार का उल्लिसित भाव से गाते हैं :-

"अवलम्बन हितकारो, प्रभुजी तेरो अवलंबन हितकारो... पावत निजगुण तुम दर्शन से, ध्यान समाधि अपारो प्रगटत पूज्यदशा पूजन से, आत्मस्वरूप निस्तारो, प्रभुजी ! तेरो'''

जिनप्रतिमा की महिमा तप्रतिमा जा जिनप्रतिमा ध्यान की ऐसी निजगुण प्रकट करानेवाली, आत्मध्यान श्रेणी का उदय करानेवाली जिनप्रतिमा व्याप का उदय करानेवाली का स्वल्प चिंतन करके रूपस्थ ध्यान के पश्चात् 'रूपातीत' ध्यान-स्वरूप का संकेत भर करते महिमा का स्वल्प का ही तात्पर्य स्पष्ट होता है :-माहना ना क पश् हुए उपर्युक्त रहस्य का ही तात्पर्य स्पष्ट होता है :-

हुए उपयुक्त रहा स्वातीत ध्यान और ध्येय : "चिदानंद रूपं, नमो वीतरागं"

ातीत क्या. "अमूर्त, चिदानंदस्वरूप, निरंजन और सिद्ध ऐसे परमात्मारूपी ध्येय रूपातीत ध्येय है। ऐसे अरूपा पर पर अनन्यभाव से शरण लेनेवाला उसमें ही लीन होता है और ध्याता-ध्यान संप्राप्त करता है। एसा कि आर ध्याता-ध्यान इन दोनों का अभाव होने पर ध्येय के साथ ही एकरूप बन जाता है। ऐसा जो समरस भाव उसका इन दोनों की असी परमात्मा का एकीकरण है, क्योंकि, उस समय आत्मा लेशमात्र भी पृथकत्व के बिना परमात्मा में लीन होती है। (१०/१४)

बना परनार म "इस प्रकार शरीरादि आलंबन, रूपस्थ ध्यान-ध्येय के द्वारा प्रारंभ करके, निरालंबी ध्यान-ध्याता, ध्येय के साथ एकरूप बनकर निरालंब तत्त्व प्राप्त करता है और इस तरह चार प्रकार के ध्याता, ध्ययं पर सार्व पर प्रकार के (पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपस्थ, प्रकार के तत्त्व का साक्षात्कार कर, शुद्ध आत्मस्वरूप प्राप्त करता है।" (१०/५-६)०००१२

तीर्थंकरों के परवर्ती जैन योगी

किलकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य का यह सरलतम निष्कर्ष जैन योगमार्ग के आत्मानुभव-आत्मस्वरूप प्राप्ति के लक्ष्य को विशदता से स्पष्ट करता है।

जैन ध्यानमार्ग का अभिगम, उनके पूर्ववर्ती-परवर्ति काल में आचार्य भद्रबाहु, कुंदकुंदाचार्य, पूज्यपाद आदि तथा श्री हरिभद्रसूरि (योगशतक, योगदृष्टि-समुच्चयादि), श्री शुभचंद्राचार्य (ज्ञानार्णव), महायोगी आनंदघनजी (चोबीसी और पद्यरत्नावली), उपाध्याय यशोविजयजी, योगनिष्ठ श्री बुद्धिसागरजी-केसरसूरीश्वरजी-शांतिसूरीश्वरजी एवं अनेक उल्लिखित-अनुल्लिखित जैनयोगी मुनिवरों आचार्यों ने अनेकरूप से व्यक्त किया है। इस श्रृंखला में वर्तमान में गुप्तरूप से आत्मध्यानस्थ रहे हुए श्रीमद् राजचंद्रजी ( श्री आत्मसिद्धिशास्त्र, यमनियम-अपूर्व अवसरादि विविध पद, वचनामृत )

१२ 'योगशास्त्र' ( पर्वोक्त ) र प ०२

और उनके पथानुसारी योगीन्द्र मुनिवर श्री सहजानंदघनजी-भद्रमृनि (समझसार, नियमसार रहरू, अनुभूति की आवाज, आत्मसाक्षात्कार का अनुभवक्रम, आनंदघनचोवीसी-सार्थ, सहजानंद विलास, पत्रसुधा, पत्रावली, सहजानंद सुधा, उपास्यपदे उपादेयता इत्यादि ) का साहित्य प्राय: अभी संशोधन से पर रहा है । उनका यह साहित्य जैन योगमार्ग को समझने और वर्तमान काल में आराधन करने में प्रेरक, उपकारक एवं उपादेय बनने में सक्षम है । यदि किसी भी प्रकार के अभिनिवेश या पूर्वपूर्व के बिना उनके अंतराशय को भी महायोगी आनंदघनजी जैसे 'अतिशय गंभीर अपार' आश्मयका के बिना उनके अंतराशय को भी महायोगी आनंदघनजी जैसे 'अतिशय गंभीर अपार' आश्मयका उन्मुक्त मनसे समझा जाय तो ! पूर्वोक्त अनेक वर्तमान मुनिजनों को दिए गए जैन योग-ध्यान के मार्गदर्शनों के अनुसंधान में एक दो और प्रयोगपूर्ण ध्यानानुभवों को उन्होंने विविध भूमिका के के साधनामार्ग के साधकों के प्रति दिशत किए हैं, वे दृष्टव्य हैं :

शुभाशुभ की जंगल-झाड़ी के अंधेरे के पार ध्यानाग्नि

''हे अंतरात्मा ! तू स्थिरदृष्टि से भीतर में दृष्टि कर । जो अंधेरा दिखता है वह कार्मण शरीर ''हे अंतरात्मा ! तू स्थिरदृष्टि से भीतर में दृष्टि कर । जो अंधेरा दिखता है वह कार्मण शरीर है । उस पर तेरी दृष्टि को केन्द्रित कर । उससे ध्यानाग्नि प्रकट होगी और वह दृष्टि एवं दृष्टा के बीच है । उस पर तेरी दृष्टि को केन्द्रित कर । उससे ध्यानाग्नि प्रकट होगी और वह दृष्टि एवं दृष्टा के बीच रहे हुए पर्दे को जलाकर के खाक कर देगी । वैसा होने पर तू तेरी ही आँख से तुझे प्रत्यक्ष देखेगा रहे हुए पर्दे को जलाकर के खाक कर देगी । वैसा होने पर तू तेरी ही जाएगी । तब तू आनंद की गंगा जानेगा । देख-जानकर उसमें ही तेरी दर्शन-ज्ञान चेतना स्थिर हो जाएगी । तब तू आनंद की गंगा में तद्रूप हो जाएगा ।

"मानिसक जंगल-झाड़ी को भेदकर के तू निर्भंग शुद्ध भाव से मुक्त मैदान में आ, वहाँ में ही तेरा राजपथ सरेआम खुल्ला दिखाई देगा, जिसके अंत में तेरा शिवनगर स्थित है। तू शुभाशुभ की जंगल-झाड़ी में उलझकर क्यों देरी कर रहा है ?" ॐ

''जिनस्वरूप होकर जिन को आराधे,

वे सही जिनवर होवे ॥''०००१३

# सम्यग् साधना की जैन योगमार्ग की समग्र दृष्टि :

"अपने ही चैतन्य का तथा प्रकार से परिणमन-यही साकार उपासना श्रेणी का साध्यिंबर है और वही सत्यसुधा कहा जाता है। हृदय-मंदिर से सहस्त्रदलकमल में उसकी प्रतिष्ठा करके उसमें ही लक्ष्य-वेधी धनुष्य की भांति चित्तवृत्ति-प्रवाह का अनुसंधान टिकाये रखना वही पराभिक्त अथवा प्रेमलक्षणाभिक्त कही जाती है। उपर्युक्त अनुसंधान को ही शरण कहते हैं। शर = तीर। शरणबल से स्मरणबल टिकता है। कार्यकारण के न्याय से शरण और स्मरण की अखंडता सिद्ध होने पर, आत्मप्रदेश में सर्वांग चैतन्य-चांदनी फैलकर सर्वांग आत्मदर्शन और देहदर्शन भिन्न-भिन रूप में दृष्टिगत होते हैं और आत्मा में परमात्मा की तस्वीर विलीन हो जाती है। आत्मा-परमात्मा की यह अभेदता ही पराभिक्त की अंतिम हद है। वही वास्तिवक उपादान-सापेक्ष सम्यग्दर्शन का स्वरूप है।

१३ पत्रसुधा : 256 साध्वीश्री विचक्षणाश्रीजी को श्री सहजानंदघनजी पृ. 245

· वह सत्यसुधा दरसावहिंगे, चतुरांगल व्है दृग से, मिल है। रसदेव निरंजन को पीवही, गही जोग जुगोजुग सो जीवहीं ॥''

( श्रीमद्जी रचित) हम का तात्पर्यार्थ वही है। आँख और सहस्त्रदल कमल के बीच चार अंगुल का अंतर हम कि साकारमुद्रा यही सत्यस्था है कि इस काव्य का में चैतन्य की साकारमुद्रा यही सत्यसुधा है, वही अपना उपादान है। है। उस कमल की किंचियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उसकी किंवियों गई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। है। उस कमल या जिस्सा है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। उनकी आत्मा में जितने किस्सा वह आकृति विकसित हुआ हो उतने अंशों में साधकीय उपादान कामा कि विकसित हुआ हो उतने अंशों में साधकीय उपादान कामा कि जिसकी वह आएगा विकसित हुआ हो उतने अंशों में साधकीय उपादान कारणत्व विकसित होता अंशों में आत्मवैभव विकसित होता कारणत्व विकसित होता अंशों में आत्मवैभव होता है। अतएव जिसका निमित्त कारण सर्वथा आत्मवैभव होता है। अतएव जिसका निमित्त कारण सर्वथा आत्मवैभव होता है। अंशों में आत्मवन होता है। अतएव जिसका निमित्त कारण सर्वथा आत्मवैभव संपन हो उसका ही है और कार्यान्वित होता है। उसमें ही परमात्मबुद्धि होनी चाहिये, यह रहस्यार्थ है। केरे है और कायान्वत लें । उसमें ही परमात्मबुद्धि होनी चाहिये, यह रहस्यार्थ है। ऐसे भक्तात्मा का अवलंबन लेना चाहिये। उसमें हो सकता है, अतएव भक्ति, ज्ञान और योगमाध्यम — अवलंबन लना चारित हो सकता है, अतएव भक्ति, ज्ञान और योगसाधना का त्रिवेणी-संगम क्षित्र और आचरण विशुद्ध हो सकता है अवल्ब शृत्य केवल योग-साधना का त्रिवेणी-संगम क्षित्र और अस्ति वैसे साधक को भक्ति-ज्ञान शृत्य केवल योग-साधना का वितन और आचरण से वैसे साधक को भिवत-ज्ञान शून्य केवल योग-साधना करना आवश्यक नहीं साधा जाता है, जिससे वैसे साधक का नाम ही भिवत, ज्ञान और योग है और न साधा जाता है, जिस्से आचरणशुद्धि का नाम ही भिक्त, ज्ञान और योग है और उसी परिणमन से है। दृष्टि, विचार और आचरणशिक्षमार्गः '' है। ''पराभिक्त के बिना ज्ञान और अपन्य के है। दृष्टि, विचार आर उसा परिणमन से स्वाहित के बिना ज्ञान और आचरण विशुद्ध रखना स्वाहित के बिना ज्ञान और आचरण विशुद्ध रखना सम्याहर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः है। "पराभिक्त के बिना ज्ञान और आचरण विशुद्ध रखना सम्याहर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः" है। "पराभिक्त के बिना ज्ञान और आचरण विशुद्ध रखना सम्बन्धित के विना ज्ञान और आचरण विशुद्ध रखना "सायग्दशन-राग वार आचरण विशुद्ध रखना अस्त्रात कर रहे हैं न ? अतएव आप धन्य हैं, क्योंकि निज चैतन्यदर्पण दुर्लभ हैं, इसी बात का दृष्टांत आ.र. प्रस्तुत कर सके हैं, ॐ''०००१४ दुलन वर्ग में परमकृपाळु की तस्वीर अंकित कर सके हैं, ॐ"०००१४

# ज्ञेनमार्ग के परमोपकारक

जीनविद्या और साधनामार्ग में प्रथम प्रत्यक्ष उपकारक रहे ऐसे योगनिष्ठ आ.श्री केसरसूरीश्वर के जनावधा जात्रा जनस्मूराश्चर के श्रीत्र आहाप्राज्ञ पद्मभूषण प्रज्ञाचक्षु पंडितश्री सुखलालजी एवं परोक्ष रहे शिष्य आ.श्रा पुरास्य पहायोगी श्री आनंदघनजी और आजन्मज्ञानी श्रीमद् राजचन्द्रजी कि जिनकी अंगुलि दा परम ज्यार । जार अनुति अनुति । जार परम की थी, उन दो परमपुरुषों के अपार आत्मवैभव पकड़कर इस अल्पात्मा लेखक ने अंतर्यात्रा आरम्भ की थी, उन दो परमपुरुषों के अपार आत्मवैभव पकड़कर रूप का स्पष्ट और सविशेष परिचय एवं दर्शन यहाँ संप्राप्त हुआ । इस काल में ऐसा आंतरिक परिचय का राष्ट्र योगीन्द्र मुनिश्री सहजानंदघनजी ( भद्रमुनि ) ने करवाया, जिनकी जैन योगमार्ग की मौन-गुप्त-प्रसिद्धि विहीन साधना असामान्य रही है । युगप्रधानपद प्राप्त होते हुए भी स्वयं को गौण, लघु बनाकर, श्रीमद्जी जैसों के आत्मवैभव के ध्यानानुसरण द्वारा 'स्वयं में स्थित' बनने प्रेरित करनेवाले इन परमपुरुष का उपकार इस अल्पज्ञ पर अपार रहा । प्रत्यक्ष परिचय और सत्संग-संपर्क तो रहा केवल पांच माह का और वह भी बेंगलोर से हम्पी की कंदराओं के बीच १९७० में । परंतु उनका वह स्वल्प संग काल-खंड-काल की पगदंडी पर जनमो-जनम का आतमरंग लगाकर गया — 'क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका' की भाँति ।

१४ 'दक्षिणापथ की साधनायात्रा' ( पृ. 32-33) एवं भक्तिकर्तव्य ( पृ. VIII, IX )

''काळनी केडीए घडीक संग, रे भाई ! आपणो घडीक संग, आतमने तो य जनमोजनम लागी जशे एनो रंग.... काळनी''००० ९५

आतमने तो य जनमोजनम लागी जशे एनो रग.... उपर्युक्त मुनिश्री भुवनविजयजी (आर्थम आतमरंग लगाया था आनंदघनजी के द्वारा उपर्युक्त मुनिश्री सहजानंदघनजी के प्रथम प्रथम आतमरंग लगाया था आनंदघनजी के द्वारा उपतुर्मा सहजानंदघनजी ने अगे.श्री भुवनरत्नसूरि) ने और उसे सुदृढ़ सुविकसित किया योगीन्द्र भद्रमुनिजी सहजानंदघनजी ने । अनेक भुवनरत्नसूरि) ने और उसे सुदृढ़ सुविकसित किया यागान्त्र उपकारकों-परमोपकारकों-में इन दोनों का इस प्रसंग पर सर्वाधिक स्मरण होता है जैन योग पार् उपकारकों-परमोपकारकों-में इन दोनों का इस प्रसंग पर सर्वाधिक स्मरण होता है जैन योग पार्र उपकारकों-परमोपकारकों-में इन दोनों का इस प्रसंग पर स्थात् उनके ही समकक्ष पर्धात् की चिंतना-निरुपणा करते हुए । सहजानंदघनजी के महाप्रयाण के पश्चात् उनके ही समकक्ष पर्धा की चिंतना-निरुपणा करते हुए । सहजानंदघनजी का सुदीर्घ सहवास उपकारक रहा । और का की चिंतना-निरुपणा करते हुए । सहजानंदघनजी के निर्ण सहवास उपकारक रहा । और पाति अत्यंत गुप्त और सम्यग्-योगस्थ आत्मज्ञा माताजी का सुदीर्घ सहवास उपकारक रहा । और पाति अत्यंत गुप्त और सम्यग्-योगस्थ आत्मज्ञा माताजी कि ऐसा विदुषी विमलाताई का, जैन के अत्यंत गुप्त और सम्यग्-योगस्थ आत्मज्ञा माताजी का तुः के भी १४ वर्ष पूर्व महाप्रयाण के पश्चात् सुदूर से भी निकट ऐसा विदुषी विमलाताई का, जैन योगणा के भी १४ वर्ष पूर्व महाप्रयाण के पश्चात् सुदूर से भी निकट ऐसा विदुषी विमलाताई का, जैन योगणा के भी १४ वर्ष पूर्व महाप्रयाण के पश्चात् सुदूर से भा नियान हो रहा है। यह सब मेरा परम सीभाग को दृढ़ करानेवाला मौनपूर्ण सामीप्य लाभ आज पर्यंत प्राप्त हो रहा है। यह सब मेरा परम सीभाग पावन पुण्य समझता हूँ ।

न पुण्य समझता हूँ । विमलाताई की 'पर्युषण प्रसादी' और श्रीमद् राजचंद्रजी की साधना की अनुमोहक पुस्तिका 'अप्रमादयोग' से सुज्ञजन सुविदित ही हैं।

का 'अप्रमादयोग' से सुज्ञजन सावाका की सम्यग् साधना में तो इस आत्मा पर योगीन सर्व से विशेष उपकार जैन मार्ग की सम्यग् साधना में तो इस आत्मा पर योगीन सर्व से विशेष उपकार जैन मांग का होते हुए भी बड़ा ही मूल्यवान और चिरकील श्री सहजानंद्घनजी का, उपर्युक्त अल्पाविध मात्र का होते हुए भी बड़ा ही मूल्यवान और चिरकील श्री सहजानंदघनजी का, उपर्युक्त अल्पावाच पत्र-व्यवहार इस अल्पज्ञ की जनम जनम का बन रहा है। उनकी प्रत्यक्ष संगति और महामूल्यवान पत्र-व्यवहार इस अल्पज्ञ की जनम जनम की पूंजीवत् रहे हुए हैं। इस लेखक का नाम जिल्हा रिकार्डिंग 'परमगुरु प्रवचन' में ) उनके ऐसे अन्मील प्रदान के विषय में लिखते हैं:-

ा के विषय में लिखत हैं -''उनकी वाणी का एक एक शब्द करोड़ों रुपयों का था और चिंतन करने योग्य था।ऐसे महापुरुषों ''उनकी वाणी का एक एक शब्द करोड़ों रुपयों का था और चिंतन करने योग्य था।ऐसे महापुरुषों की एक घड़ी की संगति वर्षों के अध्ययन से अधिक लाभदायक होती है।"

एक घड़ी का संगात जना स्व. मुनिश्री सुशीलकुमारजी ने सिद्धाचलम्-अमरिका की एक सभा में श्री सहजानंद्यनजी स्व. मुनिश्री सुशीलकुमारजी ने सिद्धाचलम्-अमरिका के एक सभा में श्री सहजानंद्यनजी स्व. मुनिश्री सुशालकुरारमा के कल्पसूत्र-प्रवचनों की केसेट-मंजुषा प्रकाशित करते हुए उन्हें स्वानुभव से 'भारत के सर्वोच्च योगी' बतलाया था ।

ग्री सहजानंदघनजी के सविशेष परिचय में आनेवाले विद्वद्वर्य स्व. श्री अगरचंदजी नाहटा और श्रा सहजानद्वनका नाहटा तो उनका विशिष्ट अंतरंग परिचय देते हुए उनकी वाणी को मूल्यांकन-से अतीत बतलाते हुए लिखते हैं —

"आज शॅक्सिपयर आदि के हस्ताक्षरों का मूल्य लाखों के ऊपर है। परंतु इस अध्यात्म मार्तण्ड सहजानंदघन प्रभु की वाणी और उनके लेखन का मूल्यांकन करना मेरे लिए असंभव है। जका महत्त्व निर्विवाद है। कुछ पत्र तो अमूल्य रत्न हैं। उनसे नित्य नवीन दृष्टि प्राप्त होती है। आप परमज्ञानी सत्पुरुष थे । उन्होंने अनेक जन्मों में उत्कृष्ट आत्मसाधना की थी । आप हजारों श्रोताओं की मनोगत

र्शकाओं को समाधान व्याख्यान में बिना पूछे ही कर देते थे यह अनेकबार अनुभव किया है। वे र्शकाओं का सम्बन्धित प्रश्नों का ही समाधान करते.....।''ए केवल आत्मा सम्बन्धित प्रयोगवीर परमयोगी केवल के ये प्रयोगवीर परमयोगी

क्षेत्रण के ये प्रयोगवीर परमयोगी वर्तमान के अ मान के व मान के इस प्रयोगवीर परमज्ञानी परमयोगी का इस अल्पज्ञ को अल्प-सा और अन्यों वर्तमानकाल के इस प्रयोगवीर संविशेष संग संप्राप्त हुआ। परंतु जिन्हें उस्क वर्ष वर्तमानकाल के रूप विद्वद्वर्यों को सविशेष संग संप्राप्त हुआ। परंतु जिन्हें उनका बिलकुल संग को प्रवं उपर्युक्त नाहटा विद्वद्वर्यों के साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि को एवं उपर्युक्त जैन योगमार्ग के साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि को एवं अपर्युक्त के ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कि साधक उनके विषय में क्या कि साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक ना कि साधक उनके विषय में क्या कि साधक उनके विषय में कि साधक उनके विषय में क्या कि साधक उनके विषय में कि साधक उनके विषय को एवं उपर्युक्त नाहरा निव्य के साधक उनके विषय में क्या कहते हैं ? योगसाधक एवं चितक- किता विलिश्न प्रयोगवीरता से प्रभावित होकर लिखते हैं :-प्रिला नहीं है वस उनकी प्रयोगवीरता से प्रभावित होकर लिखते हैं :प्रिला जैन मुनिश्री चन्द्रप्रभ उनकी प्रयोगवीरता से प्रभावित होकर लिखते हैं :लेखक जैन मुनिश्री चंद्रिया में कुछ श्रेष्ठ पुरुष ऐसे होते हैं जिन एर

कं जैन मुनिश्रा कं जैन प्रावश्रा में कुछ श्रेष्ठ पुरुष ऐसे होते हैं जिन पर कुछ लिखने या बोलने की इच्छा भूमें समझता हूँ दुनिया ऐसे होते हैं जिन्हें मात्र समझने और जीने का ही भाव के क ्रमें समझता हूं उपार होते हैं जिन्हें मात्र समझने और जीने का ही भाव होता है। योगीराज होती है, पर कुछ अमृत पुरुष जीवन के प्रेरणा के प्रकाश-स्तंभ हैं। इतिहास परुष अपन होती है, पर कुछ अभृत उप्ति जीवन के प्रेरणा के प्रकाश-स्तंभ हैं। इतिहास पुरुष अगरचंदजी नाहटा सहजानंदचन साधनात्मक के पदों पर घंटों अपना विवेचन करते थे। सहजानंदधन साम है। इतिहास सहजानंदधन करते थे। हैसे लोग तो सहजानंदजी के पदों पर घंटों अपना विवेचन करते थे।

लोग तो सहजा। लोग तो सहजा। मैं अपने जीवन में जिन अध्यात्म-पुरुषों से प्रेरित-प्रभावित हुआ, योगीराज सहजानंदघन उनमें

्में अपने जावन सहजानंदघन उनमें साधनाकाल की शुरुआत उन्हीं गुफाओं से हुई है, जिनमें कभी योगीराज से एक हैं। मेरे जीवन में साधनाकाल है कि मेरी साधना उन्हीं की साधनायक रे से एक हैं। मेर जावा से पूर्क प्रसन्नता है कि मेरी साधना उन्हीं की साधनास्थली से जुड़ी है। सहजानंदधन स्वयं तपे थे। मुझे प्रसन्नता है कि मेरी साधना उन्हीं की तपोधिम में नि सहजानंद्घन स्वय तम् आत्मप्रकाश की प्रथम उपलब्धि उन्हीं की तपोभूमि में, उन्हीं की कन्दरा में सब तो यह है कि मुझे आत्मप्रकाश की प्रथम नतमस्तक हूँ। सब ता जिल् सहजतः मैं उनके प्रति साभार नतमस्तक हूँ।

इसलिए पट पट में रहते हुए मुझे उनके सानिध्य में रहने का "यद्याप सर्वे में उनकी गुफा में उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति का एहसास पाया है। अवसर नहीं मिला, पर मैंने उनकी में कलियम में माधना का पानी है। पर नहां । पर पर भ्योगीराज सहजानंदजी को मैं कलियुग में साधना का प्रतीक मानता हूँ। मेरी समझ से, साधना

"यागाराण पर किये, वह अपने आप में अनुकरणीय हैं। साधना के लिए किस क्षेत्र के लिए उन्होंने जितने प्रयत्न किये, वह अपने के कर्ट स्थानों का कि कर्न कार्क लिए किस क्षेत्र के लिए उन्हों ने देश के कई स्थानों का भ्रमण किया । वे अनेक स्थानों का भ्रमण किया । वे अनेक स्थानों का चयन किया जाए, इसके लिए उन्होंने देश के कई स्थानों का भ्रमण किया । वे अनेक स्थानों का चयन ।पाना । जनक स्थानी । पानिस्थानी का अरण्य और कन्दराएँ उन्हें रास आईं । मोकलसर की जिस सुनसान पर तथे, पर अन्ततः हम्पी का अरण्य और कन्दराएँ उन्हें रास आईं । मोकलसर की जिस सुनसान पर तप, पर गुफा में वे तपे थे, उसे देखकर मुझे लगा कि इस भयंकर एकांत में रहकर साधना करना तभी सम्भव मा २०१५, सहजानंद के अध्यात्मप्रिय दृष्टिकोण और जीवन-शैली से मैं प्रेरित तो था ही, हम्पी में रहने से मुझे एहसास हुआ कि वे वास्तवमें निर्भय और अध्यात्मनिष्ठ थे ।

"सहजानंदजी की निष्परिग्रहता और तपोभावना आदरणीय है। वे भगवान महावीर के 'एक वस्त्र, एक पात्र' के सिद्धान्त को जीनेवाले योगी थे । भोजन वे एक समय ही लेते (बिना नमक

१६ श्री सहजानंदघन पत्रावली की प्रस्तावना : श्री भँवरलालजी : पृ. 6

और शक्कर का )... वैसे भी योगी लोग अपनी एक अलग ही मस्ती में जीते हैं। उनकी जीवनशैली और शक्कर का )... वैसे भी योगी लोग अपनी एक अलग हा नका अपनी तरह की ( अनूठी और मौलिक ) होती है। वे परम्पराओं का अनुसरण नहीं करते, वरन् परम्पराओं — न्यादंड होते हैं, किसी को यह बात न्य अपनी तरह की ( अनूठी और मौलिक) होती है। वे परम्पराआ का का कि विस्तित को यह बात सीखाने हो तो इन योगीराज से सीखी जा सकती हैं।

े इन योगीराज से सीखी जा सकती हैं । ''अध्यात्मजगत् के एक और महापुरुष श्रीमद् राजचंद्र का सहजानंदजी पर गहरा प्रभाव के एक और महापुरुष श्रीमद् राजचंद्र का सहजानंदजी पर गहरा प्रभाव "अध्यात्मजगत् के एक और महापुरुष श्रीमद् राजवर्र नि आदर-सम्मान है। प्रिश्त प्रश्ति था। वे उनका गुरुतुल्य सम्मान रखते थे। मेरे हृदय में भी उनके प्रति आदर-सम्मान है। भेने उन्हें था । वे उनका गुरुतुल्य सम्मान रखते थे । मेरे हृदय म मा जा भी हज़ारों मुमुक्षुओं के अन्तर्भन के अन्तर्भन के करते हैं ।

ात्म की लौ जगाने में प्रकाश-किरण का कार्य ''साहित्य वाचस्पति श्री भँवरलालजी नाहटा ने सहजानंदजी की अनमोल साहित्यिक-सेवा की निक्रोलियाने सहजानंदजी के प्रवचनों को अध्याक्यों "साहित्य वाचस्पति श्री भँवरलालजी नाहटा न सर्वे स्वानंदजी के प्रवचनों को अध्यात्मप्रेमियों है, उन्होंने उन पर हज़ारों पेज लिखे हैं। प्रतापजी टोलियाने सहजानंदजी के प्रवचनों को अध्यात्मप्रेमियों है, उन्होंने उन पर हज़ारों पेज लिखे हैं। प्रतापजी टालिया कि पर कुछ कहने की कोशिश अवश्य तक पहुँचाने में अहम् भूमिका निभाई। मैं मानता हूँ कि मैंने उन पर कुछ कहने की कोशिश अवश्य

है, पर योगियों की योग-साधना हमार एर जैन योग के वर्तमान के इस प्रयोगवीर परमयोगी ने अपने जीवन के अंतिम दस वर्षों में विस्पृत जैन योग के वर्तमान के इस प्रयोगवार परनजात. ऐसे जैन योग-ध्यानमार्ग की कर्णाटक के हम्पी की गिरि गुफाओं में जो प्रसिद्धिविहीन, नीरव, गुफ़ चित्र अपरिचित साधक की भाँति अन्य अनेक मर्मी का ऐसे जैन योग-ध्यानमार्ग की कर्णाटक क हता. एसी धुनि रमाई, उसका प्रकाश उपर्युक्त अपरिचित साधक की भाँति अन्य अनेक मर्मी पारखुओं एसी धुनि रमाई, उसका प्रकाश उपयुक्त जनाः तक भी पहुँचा । इस अवधूत योगी को सदेह से नहीं, विदेह से ही मिलकर-पहचानकर गुजरात के अवधूत संत कविश्री (सांई) मकरंद दवे ने ठीक ही लिखा है कि,

रूत संत कविश्री (साइ) मप्तार ''भारत में आज जब अध्यात्म का, सच्चे अध्यात्म का अकाल दिखाई देता है तब हंपी के खंडहां में मुझे नूतन प्रकाश दिखाई दे रहा है।''१८

झे नूतन प्रकाश (दखाइ र रेड) ऐसे अपरिचित साधना-पारखी जनों द्वारा दूर से भी अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा सहजानंद्धनजी ऐसे अपरिचित साधना-पारजा का और उनकी साधना का जो दर्शन हुआ है वह चिंतनीय और जैसे वर्तमान के प्रयोगवीर परमयोगी का और उनकी साधना का जो दर्शन हुआ है वह चिंतनीय और जैसे वर्तमान के प्रयागवार परन्य । उपादेय है । वर्तमानकाल में जब जिनोक्त जैन योगमार्ग बहुधा विस्मृत हुआ है ओर अन्य परंपराओं उपादय है। वतमानकाल न राज परपाओं के (सत्-असत्) योग-ध्यान पंथ फैले जा रहे हैं, तब जिनमार्ग की आराधना व पुनरुद्धार करने के (सत्-असत्) यागाच्या । अनुसरण करना हितप्रद हो सकता है। किलिकाल एस यागदृष्टाओं के जिल्ला के महान उपकारक जैन योगाचार्य सर्वश्री हरिभद्रसूरि, समन्तभद्र, शुभचन्द्राचार्य, हेमचंद्राचार्य, क महान उपकारपा । आनंदघनजी, यशोविजयजी, चिदानंदजी, देवचन्द्रजी, बुद्धिसागरसूरि, केशरसूरि, शान्तिसूरि आदि अनेकों के जैन योग के क्षेत्र में प्रदान की भाँति वर्तमान के श्रीमद् राजचंद्रजी-सहजानंदघनजी जैसे अध्यात्मयोगियों के प्रदान का भी संशोधन मूल्यांकन होना चाहिये । जैन परंपरा के हितमें ही वह होगा ।

इतने खास उल्लेख के साथ इस शोधनिबंध आलेख के समापन पर आयेंगे।

१७ सहजानंद सुधा की-2003 की तृतीयावृत्ति की भूमिका ।

दक्षिणापथकी साधना यात्रा : (1993) : पृ. 11 : यह लेखक ।

अन योगसाधना के कुछ साधकोपयोगी विशेष निष्कर्ष इस प्राप्तां के मार्गदर्शन हेतु श्री सहजानंदधन के प्राधिकों, मुनिजनों के मार्गदर्शन हेतु श्री सहजानंदघनजी प्रत्यक्ष एवं पत्रों के द्वारा अथाह परिश्रम साधकों, मुनिजनों के मार्गदर्शन एवं लघुताधारी यह महायोगी गुणवानों के न हुम सुनिजन। वर्ग अथाह परिश्रम साध्वों, मुनिजन। वर्ग विनयशील एवं लघुताधारी यह महायोगी गुणवानों के प्रति पूज्यभाव साध्वोजीओं को वे 'मातेश्वरी' शब्द से संबोधित कर अपने अनेक मनिजनों को उन्हें क्रात में और चारित्रारण अनेक मुनिजनों को उन्होंने प्रदान किये हुए जैनयोग के और रत्नत्रयी स्विते के रूप में दिशित करते। अनेक मुनिजनों को अनुभूतिपूर्ण प्रयोग साधना के कि ब्रालिक के स्वयं की जैनयोग की अनुभूतिपूर्ण प्रयोग साधना के कि ब्रालिक के मार्गदर्शन उनकी स्वयं की जैनयोग की अनुभूतिपूर्ण प्रयोग साधना के कि रखत के रूप में दाशत पार की जैनयोग की अनुभूतिपूर्ण प्रयोग साधना से निष्यन हुए जीनयोग के और रत्नत्रयी ब्रालक के मार्गदर्शन उनकी स्वयं की जैनयोग की अनुभूतिपूर्ण प्रयोग साधना से निष्यन हुए की साधना के मार्गदर्शन के मार्गदर्शन के साधना-उपयोगी मार्गदर्शनों-निष्कर्षों में से थोड़े विशेष यहाँ पार की साधना अवस्थान के साधना अवस्थान के कि साधना के कि साधना अवस्थान कि साधना अवस्थान के कि साधना हालिया के मागदशान अस्ति मार्गदशान अस्ति साधना-उपयोगी मार्गदर्शनों-निष्कर्षों में से थोड़े विशेष यहाँ प्रस्तुत करना की रहते। उनके ऐसे अनेक साधना-उपयोगी मार्गदर्शनों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होंगे। की राज्य म स थोड़े विशेष यहाँ प्रस्तुत करना हो । उनके ये पत्र- हों से सामान्य आराधकों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होंगे । उनके ये पत्र- हों जैनयोग साधकों और सर्व सामान्य आराधकों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होंगे । उनके ये पत्र- सर्व जैनयोग साधकों और सर्व सामान्य ऐसे मुनिश्री आनंदधनविजयजी (वर्तमान के) और के सर्व के सर्व के स्वीग्यतासभर ऐसे मुनिश्री अनंदधनविजयजी (वर्तमान के) और के बन जा उपयागा सिद्ध होंगे। उनके ये पत्र-सर्व जैनयोग साधका जारे सर्व जैनयोग साधका जारे सर्व प्रधानतः योग्यतासभर ऐसे मुनिश्री आनंदघनविजयजी (वर्तमान के) और गौणतः उपा. विकर्ष प्रधानतः विजयजी, संतबालजी, सुलोचन-विजयजी, जयानंदम्निजी प्रकर्ण स्व प्रधानतः याग्याः वित्रमानिजी, संतबालजी, सुलोचन-विजयजी, जयानंदमुनिजी, महानंदविजयजी, विकर्ष प्रधानतः विजयजी, महानंदविजयजी, संतबालजी, पुण्यसागरजी, भद्रसागरजी निर्मित्र सूर्यसागरजी, देवेन्द्रसागरजी, पुण्यसागरजी, भद्रसागरजी निर्मित्र सूर्यसागरजी, देवेन्द्रसागरजी, पुण्यसागरजी, भद्रसागरजी निर्मित्र सूर्यसागरजी, सूर्यसागरजी, वेवेन्द्रसागरजी, पुण्यसागरजी, भद्रसागरजी, सूर्यसागरजी, सूर्यसागरजी, स्वाप्त स्वाप् निर्माणिक विजयजी, प्राणिक विजयजी, देवेन्द्रसागरजी, पुण्यसागरजी, भद्रसागरजी, निरंजनविजयजी, लिक्सपुर्निजी, सूर्यसागरजी, देवेन्द्रसागरजी, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्योग्य जिल्ला प्राणिक विजयजी, स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्थाप्य जिल्ला स्वामी ऋष्य स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्थाप्य जिल्ला स्वामी स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्थाप्य जिल्ला स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्थाप्य जिल्ला स्वामी स्वामी स्वामी ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, स्थाप्य जिल्ला स्वामी त्राणिकविजयजा, सूर्यामा ऋषभदासजी सिद्धपुत्र, आदि स्वनामधन्य, सुयोग्य, जिज्ञासातृषातुर पूज्य प्रिवर्य प्रेममुनिजी, स्वामी ऋषभदासजी हिन्दु होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष स्व गणिवर्य प्रेममुनिजा, प्याप्त तिज्ञासातृषातुर पूज्य निवर्य प्रेममुनिवर्यों के प्रति लिखे हुए होने के कारण उनका सविशेष महत्त्व है। भारत कोकिला स्रोह चारित्रात्मा मुनिवर्यों के प्रति उनके साध्वीजीओं के अतिरिक्त स्व. विदर्ष साध्वीजीओं के अतिरिक्त स्व. विदर्ष साध्वीजीओं के अतिरिक्त स्व. विदर्ष साध्वीजी अपित उनके साध्वीजीओं के अतिरिक्त स्व. विदर्ष साध्वीजी अपित स्व. र्मे वारित्रात्मा मुग्निया आदि उनके साध्वीजीओं के अतिरिक्त स्व. विदुषी साध्वीश्री निर्मलाश्रीजी साध्वीश्री मृगावतीश्रीने भी इस लेखक के द्वारा उनके साध्वीश्री मृगावतीश्रीने भी इस लेखक के द्वारा उनके साध्वीश्री साध्वीश्री विचक्षणात्राचा साध्वीश्री विचक्षणात्राचा साध्वीश्री मृगावतीश्रीने भी इस लेखक के द्वारा उनके साथ आत्मसाधनार्थ एवं स्व. प्रसन्नात्मा साधना विषयक पत्रव्यवहार किया था जिनमें से कळ ज्ञान्त्र एवं स्व. प्रसन्नात्मा साधना विषयक पत्रव्यवहार किया था जिनमें से कुछ उपलब्ध प्रकाशित भी हो महत्वपूर्ण जैनयोग साधना विषयक पत्रव्यवहार किया था जिनमें से कुछ उपलब्ध प्रकाशित भी हो

रहे हैं। विविध विषयों के इन उपयोगी, उपादेय, उपकारक पत्र-निष्कर्षों का अनुशीलन करें:-

ह्य विषयः अत्म-ध्यान का प्रबल निमित्त जिन-प्रतिमा : ''जैन प्रतिमा के प्रति श्रद्धान्वित हुए बिना संदेहशील • आल जा छुए । जा सदहशाल हो से तीनकाल में भी सम्यग्दर्शन की उपलब्धि नहीं होती और पुण्यानुबंधी पुण्य के बिना सच्चा मोक्षमार्ग हो से तीनकाल में भी सम्यग्दर्शन को उपलब्धि नहीं होती और पुण्यानुबंधी पुण्य के बिना सच्चा मोक्षमार्ग उपलब्ध होना कालदोष के प्रभाव से कठिन बन गया है।"

ज्ञानावतार श्रीमद् राजचंद्रजी की सद्गुरुपद पर शरणता :

"अनन्य आत्मशरणप्रदा, सद्गुरु राजविदेह,

पराभक्तिवश चरण में, धरुं आत्मबलि एह ।"

"इस काल में प.पू. कृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी एक अद्वितीय पुरुष हो गए । उनके साहित्य को कहीं पर से प्राप्त करके पढ़ें और उनका प्रार्थना आदि का जो क्रम है वह भी अपनाएँ 1000 १९ (विशेष दृष्टव्य श्री सहजानंदघनजी लिखित "उपास्यपदे उपदेयता।")

१९ (श्री सहजानंद पत्रावली: 442-443)

#### आत्मज्ञान वहाँ मुनिदशा :

"आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्यिलगी रे" (आनंदघनजी)

"आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय" (श्रीमद् राजचंद्रजी)

ंआत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होयं (अप्तर्वातं क्योंकि 'अप्पणाणेण मुणि होहुं। आत्मज्ञान-ज्योतिवाले ही साधु, सचमुच में साधु कहे जायेंगे, क्योंकि 'अप्पणाणेण मुणि होहुं। ऐसा आचारांग सूत्र में कहा है। 🕫 (पत्रांक-१४३)

धर्मध्यान में से शुक्लध्यान में प्रवेश :

धर्मध्यान में से शुक्लध्यान में प्रवश : ''भूत-भावी की कल्पनाओं को त्याग कर केवल वर्तमान क्षण धर्मध्यान में ही व्यतीत हो तो ''भूत-भावी की कल्पनाओं को त्याग कर केवल जाता होगा । अत: शेष सारी कल्पनाएँ शुक्लध्यान के प्रथमपाद में प्रवेश होकर आत्मसाक्षात्कार अवश्य होगा । अत: शेष सारी कल्पनाएँ हटा दें और आगेकूच करें ।''र (पत्रांक-१६६)

#### ध्यानबल-स्वाध्याय बल :

ध्यानबल-स्वाध्याय बल : ''ध्यानबल के द्वारा समाधि स्थिति उत्पन्न होती है और वही 'संवर समाधिगत उपाधि' सम्यक्षिति — व्यान-बल बढ़ता है। अतएव अहोरक के "ध्यानबल के द्वारा समाधि स्थिति उत्पन्न हाता ए है, जिसका फल मोक्ष है। स्वाध्याय बल के द्वारा ध्यान-बल बढ़ता है। अतएव अहोरात्र में ४ प्रहा काष्ट्रायन में बतलाई है। जब जिस ध्यान के द्वारा है, जिसका फल मोक्ष है। स्वाध्याय बल क क्षाप स्वाध्याय और २ प्रहर ध्यान करने की आज्ञा उत्तराध्ययन में बतलाई है। जब जिस ध्यान में स्थिता स्वाध्याय और २ प्रहर ध्यान करने की आरा। जाता न रह सके तब उसे स्वाध्याय आवश्यक है। यदि ध्यान टिका रहता हो तो उसे स्वाध्याय उस काल न रह सके तब उसे स्वाध्याय आवश्यक है। जार में आवश्यक नहीं है। व्याख्यान काल में 'स्वलक्ष्य' से स्वाध्याय करता हूँ' एसा भाव स्थिर बनाकर में आवश्यक नहीं है। व्याख्यान काल मा स्वरास कर्तव्य अदा करने से अभिमान नहीं आता है। श्रोता भले ही सुनें, हम तो अपने को ही उद्देश कर स्वाध्याय करते रहें।" (पत्रांक १८१)

#### जप और ध्यान का भेद:

''आपको पढ़ने (वाचन) के बजाय जप पर अधिक रुचि है वह हितरुप है। ''आपको पढ़न (वाचन) नः क्योंकि तत्त्वनिर्णय में दृढ़ता के लिये स्वाध्याय और तत्त्वानुभूति के लिये ध्यान ये साधन है। जप यह ध्यान के भेदरूप में है। अतः उल्लिसित रोमांकुर सह उसमें निमग्न बनो।" (जप श्वासोच्छवासपूर्वक) 🕫 (पत्रांक १५४)

#### सर्वार्थ हेत् उपादेय सिद्धचक्र मंत्र :

उसका सार 'सहजात्म स्वरूप परमगुरु' मंत्रः ''यह सोऽहं'' अहंग्रह उपासना मंत्र है। उसमें परमात्मा का अवलंबन नहीं है। जिन्हें अनेक लब्धि-सिद्धियाँ प्रकट होने पर भी अहंभाव स्पर्श न कर सके वैसे उत्तम पात्रों के लिए ही यह मंत्र उपादेय है। शेष के लिए हेय है। जबकि नवपद मंत्र, सिद्धचक्र मंत्र ये भिक्तप्रधान मंत्र होकर वैसे दोष से साधक को बचा लेते हैं। अतएव सर्व साधकों के लिए

श्री सहजानंद पत्रावली: 143 20

श्री सहजानंद पत्रावली : 166 35

२२ श्री सहजानंद पत्रावली : 181

श्री सहजानंद पत्रावली : 154

अर्थात् चार प्रकार की आराधनायुक्त पांचों गुरुपद पर प्रतिष्ठित, सहज आत्मस्वरूप है। अतएव सिक्टिक, सहज, जन्म अविष् हैं। सिद्धिवर्क अवस्ति आत्मस्वरूप से सहज आत्मस्वरूप है। अतएव सिद्धिचक्र मंत्र का सार अविवि है ति अकृतिम जा मार है। चारों आराधनायुक्त पांच पर परमगुरु को सार प्रतिनि सहजात स्वरूप हैं। प्रत्युत् जन्म-मराणयुक्त कृत्रिम देहस्यरूप नहीं के जाते प्रतिमान स्वरूप पर उ महनात्म स्वरूप पर के प्रत्युत् जन्म-मरणयुक्त कृत्रिम देहस्वरूप नहीं ही है। इसिलए हैं। वे परमाह पद के सार रूप यह 'सहजात्म स्वरूप परमाह ' भिक्त मंत्र है. जिस्से महिनाल सहजाल कि सहजातम स्वरूप परमगुरु' भिवत मंत्र है, जिसकी आराधना विषय यो पांच पद के सार विषय यो पांच पद के सार विषय यो पांच पद के आत्मसमाधि दशा प्राप्त की थी। अहंग्रह अथवा भिक्तप्रधान उभय निगालंबन व्यामक्पाण्ड्रियं ने करक आपाः व्यामक्पाण्ड्रियं ने करक आपाः व्यामक्पाण्ड्रियं ने करके प्रकारों में से अपनी योग्यतानुसार एक मंत्र का निष्ठापूर्वक आराधन करने मे प्राप्ति और सिद्धि अवश्यंभावी है। अतः बार बार मंत्र वदलते रहने से और अनेक मंत्रों की भार्तिक और सिद्धि अपर - अपर - अपर - अपर अपर - अपर अपर का संगठित एवं एकाग्र होना कठिन पड़ता है। इस तथ्य का स्वीकार कर आपको आपियां में शक्ति का संगाला आपियां में शक्ति का संगाला जो उवित प्रतीत हो उस मंत्र में एकिनष्ठ बनो यह अधिक हितकर होगा । यदि शुष्कता एवं अधिमान आर्थित प्रतीत हो उस मत्र न राजा हो । उससे घंटनाद जुड़ेगा । नादलय से सुधारस की जो अवा सको तो 'सोऽह' का व्या से मन-पवन सहज में ही स्थिर होगा। नादलय से स्थारस की क्ष्म व्यापमायेगी। उस ज्योति से चक्रभेदन षट्चक्रादि जो कमलाकार के केतन्य ज्योति भू बर्ग ति । उस धारा स ज्योति से चक्रभेदन षट्चक्रादि जो कमलाकार है वे उत्यादित होते ध्रातिमल झगमगायेगी। उस ज्यात क्रिक्त स्मांधी फैलिगी। प्रति चक्र में ध्यान, धारणा और समाधि ज्ञांगी (खुलते जायेंगे) आर उसल कि के अर्थात् विश्व के उन उन विभागों के रर्शन होते जायेंगे, त्रावें। (%)
विश्वित से रहने पर पुरुष संस्थान एस लाका का जाता ( क्षेत्र प्राप्त समग्र सर्वांग ध्यान से विश्वदर्शन आत्मा में होगा । अंत में विश्वदर्शन होते जायेंगे, जाणाई से सब्बं जाणाई यह आत्माकं के प्रत्याहार से इस प्रकार समग्र सर्वांग ध्यान स ।वश्चवरान जाएन न एवना न जात म विश्वदर्शन के प्रत्याहार से कि बहुना ?"?8 (पत्रांक-१४३) यह आचारांग कायन सिब्ध ज्यांगनाने परमया।। जा,
ज्यांगनाने परमया।। जा,
ज्यांगनाने परमया।। जा,
ज्यांगनाने परमया।।
ज्यांगनाने परमया।।
ज्यांगनाने परमया।
परिवय-उल्लेखों के अंत में, उनके १९७० ईस्वी में का ऐसे श्रीहे-असंहार-अंतिमा से पूर्व, स्थल मयादावधा, जानवानामान का इस यानान्द्र पामयामा के ऐसे थोड़ेव्यविमाण का निरंश कर के विराम लेंगे। उनका ५७ वर्ष की देहाय का यह समाधिताता के ऐसे थोड़े-में निकानं अवतरण उन्हरणों परिचय-अल्लाखा क जात म, जनक १४७० इस्वा म हुए अस्तिपूर्व ऐसे
का निवास के न्याय से इस कील की विलक्षण योगिक घटनाम्न कर असामान समाधिमता का निर्देश कर के विराम लंगा । उनका ५७ वर्ष का दहां ये की यह समाधिमता और कार्यां के नेपाय से इस काल की विलक्षण सीमिक घटनाहिए शा : शीमद्राजनंद्र आश्रम-(लक्ट हंमी (कार्णाटक) की वह छोटी-मी भीरव माफा म बिना किसी (वस्त्र) शस्त्रा पर, अहम के मीविहार अववासपूर्वके. मन्द्र

..... निकटस्थ में से थोड़े से साधकों की ही मौनपूर्ण स्तब्धता बीच, स्वयं के अंतर्रा की स्वरूप रमणता सहजात्मस्वरूप रमणता ..... निकटस्थ में से थोड़े से साधकों की ही मानपूरा आत्मसमाधिमय अजपाजाप — अनहद अनाहत की स्वरूप रमणता-सहजात्मस्वरूप से सहस्रहरू आत्मसमाधिमय अजपाजाप — अनहद अनाहत की स्वरूप रमणा उन्हें ब्रह्मरंध्र के सहस्त्रदलकाम देह के भीतर विस्तृत ऐसे (अपने) सर्व आत्मप्रदेशों को समेट कर, उन्हें ब्रह्मरंध्र के सहस्त्रदलकाम देह के भीतर विस्तृत ऐसे (अपने) सर्व आत्मप्रदेशों को समेट कर, उन्हें ब्रह्मरंध्र के सहस्त्रदलकाम देह के भीतर विस्तृत ऐसे (अपने) सर्व आत्मप्रदेशों को समेट कर, उन्हें ब्रह्मरंध्र के स्व

जात्मलगावनय जजनाः । देह के भीतर विस्तृत ऐसे (अपने) सर्व आत्मप्रदेशों का समट या, में स्थापित कर, मानों लक्ष्यवेधी बाण (तीर) अथवा आधुनिक रोकेट-उड्डयनवत् ब्रह्मरंध्र को छेन्का में स्थापित कर, मानों लक्ष्यवेधी बाण (तीर) अथवा आधुनिक रोकेट-उड्डयनवत् ब्रह्मरंध्र को छेन्का

(पार कर) उस दसवें द्वार से उन्होंने देहत्याग किया.....। कर) उस दसवें द्वार से उन्होंने देहत्याग किया.....। ... क्या क्या लिखें, अभिव्यक्ति-अक्षम अनुभूतियों को ग्रब्दांकित करने की पेष्टा ... क्या क्या लिखें, अभिव्यक्ति-अक्ष्य — 'योगात्माओं के उड्डयन और गहनताएँ प्रोगात्माओं ... क्या क्या लिखें, अभिव्यक्ति-अक्षम अनुभू।तथा के उड्डयन और गहनताएँ अगाध् करें – सब व्यर्थ, सब स्वसंवेद्य, सब अकथ्य – 'योगात्माओं के उड्डयन और गहनताएँ अगाध्

जशवत् ।'' इस परमयोगी के स्थूलदेह की विदा के पश्चात् अब शेष रहा है उनका वह पावन समाधिमरण इस परमयोगी के स्थूलदेह की विदा के पश्चात् अवत्माता आत्मज्ञा माताजी ने क्रान्स्य इस परमयोगी के स्थूलदेह की विदा के पश्चात् जब र गुफास्थान – जिसे उनकी सी ही आत्माधिकारसंपन्न-सक्षम जगत्माता आत्मज्ञा माताजी ने सम्हालका

क्षेत रखा है ..... शेष रहा है उनके अक्षरदेहवत् महामूल्यवान उनका लिखित साहित्य और उससे भी विशेष मूल्यवान शेष रहा है उनके अक्षरदेहवत् महामूल्यवान उनका लिखित साहित्य और उससे भी विशेष मूल्यवान सुरक्षित रखा है ..... शेष रहा है उनके अक्षरदेहवत् महामूल्यवान उनका रहा विषयों को सरल बनाती, मुदों में भी उनका स्वरदेह-उनकी प्राणवान-प्रसाद-माधुर्य-ओजपूर्ण, गूढ़ विषयों को सरल बनाती, मुदों में भी उनका स्वरदेह-उनकी प्राणवान-प्रसाद-माधुय-आजारू रे. क्रिसकी अग्रज आश्रम- अध्यक्ष द्वारा अनेक जान फूँककर उन्हें जगाती योगवाणी-तत्त्ववाणी — जिसकी अग्रज आश्रम- अध्यक्ष द्वारा अनेक जान फूँककर उन्हें जगाती योगवाणा-तत्त्ववाणा रिकार्डस्थ कैसेटों – सी.डी. को संपादित प्रकाशित करने का दुर्लभ कष्टसाध्य सौभाग्य इस लेखक रिकार्डस्थ कैसेटों – सी.डी. को सपादित प्रयासित से संकित से, संप्राप्त हुआ है। इस परमयोगी की आत्मा को, सद्गुरु के किसी अकल अनुग्रह और संकेत से, संप्राप्त हुआ है। इस परमयोगी की आत्मा को, सद्गुरु के किसा अकल अनुजूष सदा की साक्षात् स्मृति-साक्षी प्रदान करनेवाला यह श्रुत साहित्य आज प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा है सदा की साक्षात् स्मृति-साक्षी प्रदान करनेवाला यह श्रुत साहित्य आज प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा है सदा की साक्षात् स्मृति-साक्षा प्रदान कर्पजारा. — वर्तमान और भावी के अनेक तृषातुर, प्रयोगवीर जैन योगसाधक, आत्मसाधकों की । परमयोगी — वर्तमान और भावी के अनेक तृषातुर, प्रयोगवीर को वीतरागवाणी से गंजायमान — — वर्तमान और भावी के अनक तृषातुर, प्रवासान को वीतरागवाणी से गुंजायमान कर भर के परमगुरुदेव ने इस अल्पात्मा को सौंपी हुई विश्वभर को वीतरागवाणी से गुंजायमान कर भर के की आर्ष-दर्शन-आज्ञा अब शीघ्र साकार होनेवाली है ।

उपसंहार-अंतिमा :

सहार-आतमा । प्रत्याख्यान-आत्म-विद्याप्रवादादि श्री जिनप्रणीत १४ पूर्वः उनके अंश रूप जिनागमों का अथाह प्रत्याख्यान-आत्म-।वधात्रपात्रा अधाह सागर ! जैनविद्याओं-विश्वविद्याओं-योगविद्याओं-आत्मविद्याओं का महार्णव !!... उस विराट सागर ! जनावद्याजानायवायवायाः । विराहे सागर ! जनावद्याजानायवायाः । जनावद्याजानायवायवायाः । जनावद्याजानायवायवायाः । जनावद्याजानायवायवायाः । जनावद्याजानायवायवायाः । जनावद्याजानायवायाः । जनावद्याजाः । ज ज्ञानादाध क एक १९५५ जा जा कुछ शब्दांकित हो सका वह भी महापुरुषों के अपार अनुग्रह क स्वरूप म इस जारासा वा कुछ ज्ञेय-उपादेय हो वह उनका, और हेय, क्षित, दोष, सीमामय हो वह इस लिखनेवाले का । प्रस्तुत लेखन में प्रमादवश ज्ञाताज्ञातरूप में, जिनाज्ञा-सद्गुरूआज्ञा के विरुद्ध कोई निरूपण हो गया हो तो मिच्छामि दुक्कडं । वैसे तो यह है इस अल्पज्ञ की अनिधकार बालचेष्टा, परंतु सद्गुरु आज्ञासे, विस्मृत ऐसे जैन योग मार्ग की इस महान परमयोगी के किंचित् रेखाचित्र के द्वारा, किंचित् संशोधना, अनुमोदना, प्रभावना हो ऐसा शुभाशय तो अवश्य।

प्रशमरसपूर्ण, प्रसन्नवदना जिनप्रतिमा के प्रथम दर्शन से ही योगावस्था का सुस्पष्ट संकेत- प्रदायक जैन योगमार्ग (पातंजलादि के अष्टांग योग, बौद्धों के षडांगयोग एवं शून्ययोग इत्यादि) अन्य योग ध्यान पथों-परंपराओं से नितांत निराला, विशिष्ट, समग्रतापूर्ण और चिरस्थायी ऐसी आत्मसिद्धि, हैं 'एंक अयोगी गुणस्थानक, जिल्ला अयोगी अय ्रिं अ<sup>हाथ</sup> परमपद !! विकेत<sup>न</sup>, की प्राप्ति का हमने-आपने-सभीने ध्यान लगाया है, भावन किया है, परंतु उस हेतु विकेत<sup>न,</sup> की प्राप्ति का हमने-आपने-सभीने ध्यान लगाया है, भावन किया है, परंतु उस हेतु वर्म परमपद की प्राप्ति को हमने-आपने-सभीने ध्यान लगाया है, भावन किया है, परंतु उस हेतु वर्म स्टिंग क्षमता, योग्यता-पात्रता कहाँ ? उस प्रतित, ध्रमता, याग्यता नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या कर्या में से यदि संनिष्ठ सद्गुरुश्रद्धा एवं सद्गुरुआज्ञा क्षित श्रित के हमारे उस 'हाल मनोरथरूप' में से यदि संनिष्ठ सद्गुरुश्रद्धा एवं सद्गुरुआज्ञा क्षित श्रित के हमारे उस अद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर ही नो क्षित वित्ता पर्वार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर ही नो वित्ता पर्वार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर ही नो वित्ता पर्वार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर ही नो वित्ता पर्वार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर हो नो वित्ता वित्ता पर्वार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर हो नो वित्ता वित्ता परिवार्थ होगा तो हमारी उस श्रद्धादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगर हो नो वित्ता अवेक्षित सामर्थ्य के हमारे उस हाल मनारथरूप म स यदि संनिष्ठ सद्गुरुअन्द्रा एवं सद्गुरुआजा अवेक्षित सामर्थ्य के हमारे उस अन्द्रादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगुरु ही हमें उठाकर किना सामर्थ्य होगा तो हमारी उस अन्द्रादि के प्रतिफल रूप में प्रभु परमगुरु ही हमें उठाकर किना सुरुवार्थ होगा तो हमारी उस अज्ञापूर्ण पुरुषार्थ गतिमान रखें। परुषार्थ परुषार्थ स्वार्थ स्वार्थ सुरुवार्थ स्वार्थ सुरुवार्थ सुरुवार सुरुवार्थ सुरुव प्रेरित हुमार कुँचे पहुँचा दग । हम हमारा वह आशापूण पुरुषाध गतिमान रखें । पुरुषार्थसभर इस अतित हैं अत्याव वहाँ कुँचे पहुँचा देग । हम हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँ के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँ कि अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अत्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा और दृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण संकल्प कहते हैं अवश्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा अंतर्थ हो स्वत्य वहाँचित्र के अंत में, हमारी अंतस्-श्य के अंत में, हमारी अंतस्-श्रद्धा स्वत्य हो स्वत्य वहाँचित्र के अंतर्थ संकल्प के अंतर्थ हो स्वत्य हो

हित्र- ह्यात-निर्मायद पर पहुँचानेवाला केवलज्ञान पायेंगे ही :

<sub>(मप</sub>र प्रमुष्ठ), पामशुं रे अमे केवलज्ञान हवे पामशुं''

्रात्म प्रमाण अनुग्रह से, प्रभु आज्ञा से हम आप सभी तो वह परमपद प्राप्त करेंगे परम पुरुषार्थ से, परम अनुग्रह से, प्रभु आज्ञा से हम आप सभी तो वह परमपद प्राप्त करेंगे 

हा, वर्षा व प्राप्त कर : क्या पर नाज रहें . जाता से नरायदाना का टास उठती है उसकी आज भी वह क्यों न प्राप्त कर ! जैन योग में वह क्यों हि क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों के अंत में प्रथ्न उठता है — प्राण प्रथ्न उठता है के क्यों के अंत में प्रथ्न उठता है — प्राण प्रथ्न उठता है के क्यों के अंत में प्रथ्न उठता है के प्राप्त के अंत के अंत में प्रथ्न उठता है के प्राप्त के अंत के अंत में प्रथ्न उठता है के प्रथ्न उठता है के प्रयास उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथ्न उठता है के प्राप्त के अंत में प्रथ्न उठता है के प्राप्त के अंत के अंत में प्रथ्न उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथ्न उठता है के प्रथम उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथम उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथम उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथम उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथम उठता है के प्रयास अविकास के अंत में प्रथम उठता है के प्रथम उठता है के प्रयास के अंत में प्रथम उठता है के प्रयास के प्रथम उठता है के प्रयास के प्रथम उठता है के प्रथ की प्रमादपूर्ण, रिशायला, कि अंत में प्रश्न उठता है — प्राण प्रश्न उठता है :-की इस अनुष्या । "अनंत उपकारक तीर्थंकर भगवंतों के कतिपय पूर्वों-आगमों द्वारा प्रबोधित जिनमार्ग का "अनंत उपकारक ताजन" अनुगामी जैन समाज आज कहाँ है ? उन आगमों के धारक गणघरों द्वारा प्ररुपित-प्रतिबोधित

अनुगामी जैन समाज जान वालाओं के होते हुए भी हमारी बाह्यांतर अवस्था ? महाप्राणध्यान-जीवनदाता, रोगनिवारक योगविद्याओं के हेत भी योगगंथ योगणास्य प्रसादा पराज्य प्रसादा जीवनदाता, रागानपारपा नहाप्राणध्यान-ध्याता 'भद्रबाहु का, गृहस्थों के हेतु भी, योगग्रंथ योगशास्त्र प्रदाता महाउपकारक हेमचंद्राचार्य का ध्याता 'भद्रबाहु का, पृष्टित हमारा ''अहिंसक'' जैन समाज इतना रोगी क्यों ? चारों ओर अनुयायी, 'योगी' बनने हेतु निर्मित हमारा ''अहिंसक'' जैन समाज इतना रोगी क्यों ? चारों ओर अनुयाया, यांगा जार अस्पतालों की भरमार ? हमारी निर्दोष शाकाहारी, सवास्थ्यप्रद, शांत

क्या उसने हमारे व्रतों-अनुष्ठानों-चर्याओं का, योग के सत्साधनों का भली भाँति विवेक-जीवनचर्या होते हुए भी ? जागृतिपूर्वक पालन किया नहीं हैं ? क्या वह अभावों अथवा अति-योगों में डूबकर प्रमाद में पड़ ग्या है ? क्या वह स्वयं ही रात्रिभोजनादि, अभक्ष्याहारादि में लुढ़ककर पथभ्रष्ट हो गया है ?

उक्त परमयोगी इस ओर भी उंगली उठाते हैं, पद पद पर अपनी ओजस्विनी वाणी में प्रमादी जिनाराधक समाज को जगाते हैं। डंके की चोट पर वे कहते हैं कि:-

''वीर के अनुगामी, वीर की संतानें वीर होती हैं, सत् पुरुषाथा हाला हैं, परमगुरु की परमवाणी का वे पुनः पुनः प्रतिघोष सुनाते हैं कि — परमगुरु की परमवाणी का वे पुनः पुनः प्रतिघोष सुनात ए .... ''हे जीव ! प्रमाद छोड़कर जागृत हो जा, जागृत हो जा, अन्यथा रत्निचतामणितुल्य यह मनुष्यज्ञ

हम इन्हें सुनें, सोचें, संशोधन करें, जैन योगमार्ग के क्षेत्र में हम प्रभुप्रतिमाध्यान के कि हम इन्हें सुनें, सोचें, संशोधन करें, जैन योगमार्ग के अनुलान हम प्रभुप्रतिमाध्यान के हितका औषधोपचारयुक्त जैन जीवनशैली अपनायें। व्यवहार कार्य के क्षेत्र में हम प्रभुप्रतिमाध्यान के हितका आषधोपचारयुक्त जैन जीवनशैली अपनायें। व्यवहार कार्य के जिनेश्वर के पास 'वीरत्व' मोन हम इन्ह सुन, साच, सरावित्र पान के हितकार कार्य के बाद के पास 'वीरत्व' मांगकर, औषधोपचारयुक्त जैन जीवनशैली अपनायें। व्यवहार कार्य के जिनेश्वर के पास 'वीरत्व' मांगकर, आलंबन को प्रथम ग्रहण कर, प्रभुध्यान में मग्न बनकर, वीर स्थिर होकर, परभाव-पर पान स्थान के प्रथम ग्रहण कर, प्रभुध्यान के व्यवहार में सर्वथा स्थिर होकर, परभाव-पर पान स्थान के प्रथम ग्रहण कर, प्रभुध्यान के व्यवहार के सर्वथा स्थिर होकर, परभाव-पर पान स्थान के स्थान के प्रथम ग्रहण कर, प्रभुध्यान के स्थान के स्थान के स्थान हो स्था आषवापचारपुष्त जा जान तर्मा आलंबन को प्रथम ग्रहण कर, प्रभुध्यान में मग्न बनकर, वार मिश्र होकर, परभाव-पर परिणित अंत में उस सालंबन ध्यान को भी त्याग कर स्वरूप में सर्वथा स्थिर होकर, प्राप्त करें अंत में उस सालंबन ध्यान को भी त्याग कर स्वरूप के अनुभवनाथ को जगाकर, प्राप्त करें आलबन का प्रथम प्रकृत पत्त, प्रजु कर स्वरूप म सवया. अंत में उस सालंबन ध्यान को भी त्याग कर स्वरूप म अनुभवनाथ को जगाकर, प्राप्त करें और को छोड़कर अंतस् में सुप्त अपने महासमर्थ आतमराम के अनुभवनाथ को जगाकर, प्राप्त करें और "अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे, आनंदघन प्रभु जागे रे" गायें उस संस्थिति को कि जहाँ –

(वीर जिनेश्वर चरणे लागुं, वीर पणुं ते मागुं रे ॥) आनंदघनजी (वीर जिनेश्वर चरणे लागुं, वीर पणु त नापु वीरत्व प्राप्ति की महायोगी आनंद्घनजी की इस भावना को भाते हुए समापन करें हम चितन वीरत्व प्राप्ति की महायोगी आनंद्घनजी अष्ट-योग-दृष्टि-समुच्चय-सारपद का और — वीरत्व प्राप्ति की महायोगी आनंदघनजी का २५ करते हुए परमयोगी श्री सहजानंदघनजी के इस अष्ट-योग-दृष्टि-समुच्चय-सारपद का और तत्पश्चात् करते हुए परमयोगी श्री सहजानंदघनजी के इस अष्ट-योग-वृष्टि-समुच्चय-सारपद का और तत्पश्चात् अंत में श्रीमद् राजचंद्रजी की स्वरूपजागृतिकारक महागाथा का —

''तृण तेज सम-भा खेद-क्षय, अद्वेष यम मित्रा नहीं छाणाग्नि-भा अनुद्वेग जिज्ञासा नियम तारा अहीं काष्ट्राग्नि-भा अविक्षेप सुश्रूषा सधे आसन बला अनुत्थान, दीप प्रभा-श्रवण प्राणायामी दीप्रा भला... १ रत्ना-भ, भ्रान्तिक्षय, स्थिरा, निजबोध प्रत्याहारणा तारा-भ कान्ता, अन्यमुद् क्षय, गुणमीमांसा धारणा भवरोग-क्षय रवि-भा प्रभामां ध्यान सत्प्रप्रति ज्यां आसंग-क्षय राशि भा परा स्व प्रवृत्ति सहज समाधि त्यां ।''... २

( सहजानंदघनजी )

"शुद्ध बुद्ध चैतन्यधन स्वयंज्योति सुखधाम । बीजुं किहये केटलुं, कर विचार तो पाम ॥" (श्रीमद् राजचंद्रजी)

(शुद्ध बुद्ध, चैतन्यधन, स्वयंज्योति शिव-शर्म । कर विचार तो पायेगा, अधिक कहूँ क्या कर्म ॥)

(श्री सहजानंदघनजी कृत अनुवाद : सप्तभाषी आत्मसिद्धि-११७)

॥ ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ ॥ श्री सद्गुरुचरणार्पणमस्तु ॥

# दक्षिणापथ की साधना-यात्रा

प्रा. प्रतापकुमार टोलिया

्यानस्थन गुरुगावा

अनुवादिका : स्व. कु. पारुल प्र. टोलिया

दक्षिण भारत के प्राचीन एतिहासिक तीर्थ रत्नकूट-हम्पी-विजयनगर पर निर्मित नूतन तीथधाम आपूर् योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदधनजी एवं कुछ साधकों की योगीन्त्र युगप्रधान आ एक परिचय-झांकी : एक झलक १९६९ की

से सात मील दूर बसा हुआ प्राचीन तीर्थधाम हम्पी....

कर्नाटक प्रदेश : बेल्लारी जिला : गुंटकल-हुबली रेल्वे लाइन पर स्थित होस्पेट रेल्वे स्टेशन तत मील दूर बसा हुआ प्राचान पात में अप्रेंच के के ने ने अप्रेंच के न वहाँ पर केले, गन्ने और नारयल स्त छाइ हुई हारचाला धरता क बीच-बीच खड़ी है असंख्य के महालयों के विस्तार यहा पर शिलाएं और छोटी बड़ी पथरीला पहााड़्या । साथ हा साथ दूर तक मोलों और मीलों के विक्तार में फैले पड़े हैं – जिनालय, शिवालय, वैष्णाव मंदिर और विजयनगर साम्राज्य के पहालयों के विक्तार '', के बिक्तपाक्ष शिवालय और उसके कि खंडहर ग्रेलाए आर मे फैले पड़े हैं — जिनालय, शिवालय, वळाव माद्र आर विजयनगर साम्राज्य के महालयों के जीचे के भाग में खड़े विरूपाक्ष शिवालय और उसके निकट की एवं ध्वँसावशेष । हम्पी तीर्थ के नाच क भाग म खड़ विस्तपाक्ष शिवालय और उसके निकट की क्वाई पर स्थित "हेमकूट", "चक्रकूट" के अनेक ध्वस्त जिनालयों के ऊपरी पूर्व भाग में नीचे कछ जन्म

एवं ध्वलान्त्र ऊँचाई पर स्थित "हेमकूट", "चक्रकूट के अनक ध्वलता जिनालया के ऊपरी पूर्व भाग में फैली इं हैं रत्नाभां वसुध्या की सुरम्य पर्वतिका "रत्नकूट", रत्नकूट के उत्तरी भाग में नीचे कुछ चक्राकार सदा-सर्वदा, अविरत, बारह माह । हुई हैं रत्नार्भा वसुन्थरा की सुरम्थ पवातका रत्नकूट रत्नकूट क उत्तरा भाग में नीचे कुछ चक्रार माने के कि समय से अनेक महापुरुषों एवं साधक जन्में के जीरह माह । ही है - स्थित प्रज्ञ-का-सा वाश्व-पार्था पुरुषों एवं साधक जनों ने पौराणिक एवं प्रकृति-बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत के समय स अनक महापुरुषा एव साधक जना ने पौराणिक एवं प्रकृति है। दीर्घकाल खतीत अपर भरती और वाय-मण्डल के वित्तीत प्रलय के परिवर्तनों की स्मृति दिलाने वाल इस स्थान का पावन सस्पर्श किया है। दीर्घकाल व्यतीत अतेर वायु-मण्डल के काम देवालय । ईस्वी सन् १३३६ में गः

#### बुलावे गुफाओं गिरि-कन्दराओं के

ावे गुफाओं गिरि-कन्दराआ क इन सभी के बीच महत्वपूर्ण है—अनेक जिनालयों के खंडहरों वाले 'हेमकूट', 'भोट' इन सभी के बीच महत्वपूर्ण है—अनेक जिनालयों के खंडहरों वाले 'हेमकूट', 'भोट' इन सभी के बीच महत्वपूर्ण है—अनेक जिनालया का प्राचीन तीर्थ । उनका इतिहास, पर्व 'चक्रकूट' के, ''सद्भक्त्या स्तोत्र'' उल्लिखित प्राचीन, पहाड़ी जैन तीर्थ । उनका इतिहास, भावा के सन्दर्भ सदी तक एवं क्वचित् क्विचित् 'चक्रकूट' के, ''सद्भक्त्या स्तोत्र'' उल्लिखित प्राचीन, पहाशः मुनिसुव्रत स्वामी के समय से लेकर इस्वी सन् की सातवीं सदी तक एवं क्वचित् क्वचित् अपिक भूनिसुव्रत स्वामी के समय से लेकर इस्वी सन् की सातवीं सदी तक एवं क्वचित् अपिक मुनिसुव्रत स्वामी के समय से लेकर इस्वी सन् का सात्रवा स्वा में एवं उत्तुंग खड़े ''मातंग'' बाद तक भी जाता हुआ दिखाई देता है। उक्त 'हेमकूट' के पूर्व में एवं उत्तुंग खड़े ''मातंग'' पहाड़ एवं खेतों से भरा हुआ, किसी परी-कथा की बाद तक भी जाता हुआ दिखाई देता है। उक्त 'हमकूट प्रमूत का किसी परी-कथा की साकार के पश्चिम में हैं-गिरिकन्दराएँ, शिलाएँ, जलकुँड, एवं खेतों से भरा हुआ, किसी परी-कथा की साकार के पश्चिम में हैं-गिरिकन्दराएँ, शिलाएँ, जलकुँड, एवं खेतों से भरा हुआ, किसी परी-कथा की साकार सृष्टि का-सा 'रत्नकूट' पर्वतिका के शैल प्रदेश का विस्तार ।

का-सा 'रलकूट' पर्वतिका के शल प्रदश ना अनेक साधकों की विद्या, विराग एवं वीतराग की विविध साधनाओं की साक्षी देने वाली औ कि कर्म करने वाली रलकूट की ये गुफाएं, गिरि कर्म अनेक साधकों की विद्या, विराग एवं वातराग प्राप्त का अनेक साधकों की विद्या, विराग एवं वातराग प्राप्त कहने वाली रत्नकूट की ये गुफाएं, गिरि कन्दराएं कि महत्पुरुषों के पावन संचरण की पुनीत कथा कहने वाली रत्नकूट की ये गुफाएं, गिरि कन्दराएं कि महत्पुरुषों के पावन संचरण की पुनीत कथा कहा नाम निकले हुए साधना-यात्रियों को किलाएं मानों भारी बुलावा देकर ''शाश्वत की खोज'' में निकले हुए साधना-यात्रियों को बुलातों किर भी के बुलाती शिलाएं मानों भारी बुलावा देकर ''शाश्वत का जाने हुई प्रतीत होती हैं, अपने भीतर संजोए रखे हुए अनुभवी जनों के सदियों पुराने फिर भी चिर ने हुई प्रतीत होती हैं, अपने भीतर संजोए रख हुए ाउ ऐसे जीवन संदेश को वर्तमान मानव तक पहुँचाने के लिये उत्सुक खड़ीं दिखाई देती हैं...। उसके अणु-रेणु से उठने वाले परमाणु इस सदश जा का प्रतीक्षा करती हुई पर्याप्त साधना भूमि बनने के बाद, इस सन्देश के द्वारा नूतन साधकों की प्रतीक्षा करती हुई पर्याप्त समय साधना भूमि बनने के बाद, इस सन्दश क अप रू तक निर्जन रही हुई एवं अंतिम समय में तो दुर्जनावास भी बन चुर्की इन गुफाओं-गिरि-कन्दराओं के बुलावों को आख़िर एक परम अवधूत ने सुने..... ।

ुलावों को आख़र एक परन उन्हें इक्कीस वर्ष की युवावस्था में सर्वसंग परित्याग कर जैन मुनि-दीक्षा ग्रहण किये हुये, बाह्ह इक्कीस वर्ष की युवावस्था म राजा विद्या का निर्वहन किये हुए एवं तत्पश्चत् वर्ष तक गुरुकुल में रह कर ज्ञान-दर्शन-चिरत्र की साधना का निर्वहन किये हुए एवं तत्पश्चत् वर्ष तक गुरुकुल म रह कर साम स्ताप अनेक प्रदेशों के वनोपवनों में विचरण करते हुए, गुफाओं एकाँतवासी-गुफावासी बने हुए ये अवधूत अनेक प्रदेशों के वनोपवनों में विचरण करते हुए, गुफाओं एकातवासी-गुफावासा बन हुए न उन्हें में बसते हुए, अनेक धर्म के त्यागी-तपस्वियों का सत्संग करते हुए विविध स्थानों में आत्मसाधना में बसते हुए, अनक धम क जाता कि क्षा उपक्रम में अनेक अनुभवों के बाद उन्होंने अपने उपास्य पद प कर रहे थे । अपना साथना पर रूप पद पर निष्कारण करुणाशील ऐसे वीतराग पथ-प्रदर्शक श्रीमद् राजचंद्रजी को स्थापित किया । मूलत: कच्छ निष्कारण करुणाराहर दूर का नाम से एवं श्वेताम्बर जैन साधु-रूप के दीक्षा-पर्याय में 'भद्र-मुनि' के नाम से पहचाने गये एवं एकांतवास तथा दिगम्बर जैन क्षुल्लकत्व के स्वीकार के पश्चात् 'सहजानंद्यन' के नाम से प्रसिद्ध यह अवधूत अपने पूर्व-संस्कार से, दूर दूर से आ रहे इन गुफाओं के बुलावों को अपनी स्मृति की अनुभूति के साथ जोड़कर अपने पूर्व परिचित स्थान को खोजते अन में यहां अलख जगाने आ पहुँचे... ।

ये धरती, ये शिलाएँ, ये गिरि कन्दराएँ मानों उनको बुलावा देती हुई उनकी प्रतीक्षा में ही खड़ी थीं....। रत्नकूट की गुफाओं मे प्रथम पैर रखते ही उनको वह बुलावा स्पष्ट सुनाई दिया। पूर्व स्मृतियों ने उनकी साक्षी दी । अंतस् की गहराई से आवाज़ सुनाई दी—''जिसे तू खोज रहा था, चाह रहा था, वह यही तेरी पूर्व-परिचित सिद्धमूमि।''

अवधूत का अलख जागा... और साकार हुआ श्री पहनानंदयन गुरूमाथा ।

कंदराआ न और उन्होंने यहाँ अलख जगाया। एकांत, वीरान एवं धयावह इन गुफाओं में आरंभ हुआ अका और उन्होंने यहा जलाज और उन्होंने यहा जलाज एकांतवास । निर्भय एवं अटल रूप से उन्होंने अपनी अधूनी साधना पुनः आरंभ हुआ अका जाभ दक्षिण भारत के अनेक साधक उठा सकें, इस उद्देश्य में उन निर्मार की । उस साधना एकांतवास । निभय एज जान क्षेत्रक उठा सकें, इस उद्देश्य में उन निर्मार क्षेत्र उनका का लाभ दक्षिण भारत के अनेक साधक उठा सकें, इस उद्देश्य में उन निर्मार की । उस माधना का के केन्द्र विन्तु थे । आज में आकार निर्मार का का निर्मार के आज का जान की साधना के अमीपस्त्रों के किया है किया है किया है आज के आज कर का जान की साधना के अमीपस्त्रों के किया है किया है किया है आज के आज कर का जान की साधना के अमीपस्त्रों के किया है कि त्कार दक्षिण भारत जा आश्रम'। श्रीमद् इस साधना के केन्द्र विन्तु थे। अन से भारत के न्या के के न्य 

देश इ. के बज. 'रत्कूट' की प्राचीन साधना भूमि की विभिन्न गुफाओं, गिरि कंदराओं एवं शिलाओं के पण्य – जोता चला... सर्व-धर्मों के साधक इस साधना से आकर्षित हो दर दर है 'रत्कूट' का प्राप्ता. सर्व-धर्मों के साधक इस साधना से आकर्षित हो दूर दूर से आने लगे... इसका विस्तार हाता जरणाला के पथ्य इसका विस्तार हाता जरणाला के पथ्य श्रीमद् राजचंद्रजी की आत्मदर्शन की आतुरता एवं परमपद-प्राप्ति हेतृ नियत विशुद्ध साधनामय अं कवन' से दक्षिण के अपरिचित साधक प्रभावित होने लगे। अके जीवन-क्रां श्रीमद् राजचंद्रजा नः श्रीमद् राजचंद्रजा नः श्रीमद् राजचंद्रजा नः जीवन एवं कवन' से दक्षिण के अपरिचित साधक प्रभावित होने लगे । उनके जीवन-दर्शन एवं निर्देश जीवन माधना करवा रहे अवधूत श्री सहजानंद्यन-भद्रमुनिजी की अन्य धर्मानालें नः जीवन एवं कवन जीवन एवं कवन के अनुसार साधना करवा रहे अवधूत श्री सहजानंदघन-भद्रमुनिजी की अन्य धर्माचार्यों एवं निर्देश के अनुसार चिहु उनकी समन्वयात्मक स्याद्वाद शैली की साधना की एक अनुस्थे के अनुसार साथना के अन्य धर्माचार्यों एवं राजपुरुषों के साधना की एक अनुलनीय सिद्धि है। ते स्तुति को । वर्ष अनुलनीय सिद्धि है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था—रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री तोलप्पाचार्य एवं मैसूर राज्य के गृहप्रधान इसका प्रत्यक्ष के एक के प्रदान । ३० एक इके विस्तार की उस पर्वतीय भूमि पर श्री पारिल धारा आज लगभग दस गुफाएं, सर्वसाधारण एवं व्यक्तिगत निवास-स्थान, गुरुमंदिर, गुफामंदिर, आज लगमन स्वाप्त प्राप्त पाये जाते हैं। कई निवासखंड, एक दर्शन विद्यापीठ, सभामंडप, भोजनालय एवं छोटी-सी गौशाला पाये जाते हैं। कई निवासखंड, एक दर्शन विद्यापीठ, सभामंडप, भोजनालय एक प्रिंग विद्यापीठ, सभामंडप, श्रीमद् राजचंद्रजी का ध्यानालय, एवं एक विशाल जिनालय निर्माणाधीन हैं। आश्रम में एकाकी श्रीमद् राज्य । अश्रम में एकाकी एवं सामूहिक-दोनों प्रकार से सम्यग् दर्शन-चारित्र की, दूसरे शब्दों में दृष्टि, विचार, आचारशृद्धि एवं सामूहिक-दोनों प्रकार की साधना चल रही है। आश्रम के दार विचार किसे के एवं सामार्थन, ज्ञान, योग की साधना चल रही है। आश्रम के द्वार बिना किसी भेदभाव के सब साधकों एवं भक्ति, ज्ञान, योग की साधकों के लिये कछ नियम अवश्य हैं जिन्में की एवं भावरा, सार्थ के साधकों के लिये कुछ नियम अवश्य हैं, जिनमें श्रीमद् राजचन्द्रजी के जीवन के लिय पुरे । एवं विचार का प्रतिबिम्ब है । प्रथम नियम ध्यान आर्काषत करता है- "मत-पंथ के विचार के प्रतिबिम्ब है । प्रथम नियम ध्यान आर्काषत करता है- "मत-पंथ के अग्रहों का परित्याग एवं पन्द्रह भेद से सिद्ध के सिद्धांतानुसार धर्म-समन्वय ।"

यह नियम श्रीमद् के सुविचार की स्मृति दिलाता है: "तुम चाहे किसी धर्म को मानो, में निष्पक्ष हूँ.... जिस राह से संसार के मल का नाश हो, उस भिक्त-मार्ग धर्म एवं सदाचार का तुम पालन करना ।''

साधकीय नियमावली के अन्य निषेधों में इस सदाचार का समावेश हो जाता है, यथा, सात व्यसन, रात्रिभोजन, कंदमूल आदि अभक्ष्य पदार्थों का वीतरागता युक्त त्याग ।

इस लेख के लेखन-समय सन् 1969, संवत् 2026 से ।

श्री सहजानंदधन गुर्लिगार्थ यहाँ व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से साधना करने का स्वातंत्र्य है। इसमें स्वाध्याय, सामारिक यहाँ व्यक्तिगत या सामुदायिक रूप से साधना करने का स्वात्र हर्मा करने का समाविश्व प्रितिक्रमण इत्यादि धर्मानुष्ठान, ध्यान, भिक्त, मंत्रधून, प्रार्थना, भजन इत्यादि का समाविश्व होते अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविश्व होते प्रतिक्रमण इत्यादि धर्मानुष्ठान, ध्यान, भिवत, मंत्रधून, प्रार्थना, नन्न प्रतिक्रमण इत्यादि धर्मानुष्ठान, ध्यान, भिवत, मंत्रधून, प्रार्थना, नन्न होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रतिदिन सत्संग स्वाध्याय, प्रविधन होते हैं। साप्ताहिक, पाक्षिक साप्ताहिक, पाक्षिक होते होते हैं। साप्ताहिक साप्ताहि है। साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक कार्यक्रमों के अलावा प्रातान के अनिवार्य नहीं है, पान का भिक्तक्रम इतना सामुदायिक रूप से चलता है; यह भी अनिवार्य नहीं है, पान को निवार्य के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा है। पान को निवार्य नहीं है, पान के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा है। पान के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा है। पान के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा है। पान के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा हो निवार्य के जिल्हा है। पान के जिल्हा हो निवार्य नहीं है। पान के जिल्हा है। पान के जिल्हा है। पान के जिल्हा है। पान के जिल्हा हो जिल्हा है। पान के जि

इसका आनन्द, इसका लाभ छोड़ना नहीं चाहता । ऐसी समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर आश्रम में स्वातंत्र्यपूर्वक स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति प्रसी समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर आश्रम में स्वातंत्र्यपूर्वक स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति है। ऐसी समन्वयात्मक दृष्टि को लेकर आश्रम में स्वातत्र्यपूजन की आत्मलक्षी साधना चल रही है। यह साधना जब हरेक के श्रेय के लिये सामुदायिक हो। को जन्म शब्द परमाणु समाज के दूषित वायुमण्डल हो। की आत्मलक्षी साधना चल रही है। यह साधना जब हरक ज ज जा के दूषित वायुमण्डल में बहुने लगते हैं।

इस साधनाभूमि एवं यहाँ की साधना की यह एक छोटी-सी झलक है। छिपा हुआ इतिहास :

ा हुआ इतिहास : प्राचीन ''किष्किधा'' नगरी एवं ''विजय नगर'' के प्रासादों के भव्य इतिहास की तरह साधकों ———— होती इन गिरि-कंदराओं एवं गुफाओं का धी प्राचीन "किष्किधा" नगरी एवं "विजय नगर का कारा प्राचीन "किष्किधा" नगरी एवं "विजय नगर का गिरि-कंदराओं एवं गुफाओं का भी अर्भि को सुरम्य एवं भीरुओं को भयावह प्रतीत होती इन गिरि-कंदराओं ने यहाँ ध्यानस्थ होका के को सुरम्य एवं भीरुओं को भयावह प्रतीत हाता इन हार का प्राप्त का भी अत्पत्त होता है। कई निर्ग्रन्थों ने यहाँ ध्यानस्थ होकर ग्रीयपेट इतिहास है, जो कि काल के गर्भ में छिपा हुआ है। जार विश्व चिंतन एवं आत्म-चिंतन होते अनेक ज्ञानियों ने यहाँ विश्व चिंतन एवं आत्म-चिंतन होते अक्टर का अनुभूक के अभेद का अनुभूक के किया है, कई जोगियों ने जोग साधा है, अनक सार्वा पराभिकत के अभेद का अनुभव किया है। इनका इतिहास किताके 2 स्व-पर के भेदों को सुलझाया है, अनक मक्ता एवं विविध भूमिकाओं के साधकों ने यहाँ स्वरूप-संधान किया है। इनका इतिहास किताबों के पन्ने पर नहीं, अपितु यहाँ के वातावरण म । छप। छप। उप उप प्रकार में प्रवेश करते ही इसकी ध्विन सुनाई के सूक्ष्म घोष-प्रतिघोषों में सुनाई दे रहा है। किसी नीरव गुफा में प्रवेश करते ही इसकी ध्विन सुनाई देती है.... जो स्थूल में से सूक्ष्म एवं शून्य निर्विकल्पता की ओर ले जाती है....।

हे.... जा स्थूल म स सूक्त रहे हूं अनेक महापुरुषों की पूर्व-साधनाभूमि का यह इतिहास प्रेरणा एवं शांति-समाधि प्रदायक है।

यहाँ आकर बसनेवाले इस अवधूत संशोधक को पूर्वकालीन साधकों की ध्वनि-प्रतिध्वनि एवं यहा आकर बसापार रूप रूप आंदोलनों को पाने से पूर्व कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा । इन गिरिकन्दराओं में उस समय आदालना का पान स पूज नार गामा. हिंसक पशु, भटकती अशांत प्रेतात्माएँ, शराबी एवं चोर-डाकू, मैली विद्या के उपासक एवं हिंसक तांत्रिकों का वास था। इस भूमि के शुद्धीकरण के क्रम के अन्तर्गत घटी कुछ घटनाओं का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा ।

### जब हिंसा ने हार मानी.... !

आश्रम की स्थापना के पूर्व जब भद्रमुनि इन गुफाओं में आये तब उन्हें पता चला कि यहाँ कई तांत्रिक अत्यंत क्रूरता से पशु-बलि दे रहे हैं। दूसरी ओर इन हिंसक लोगों के मन में इस अनजान अहिंसक अवधूत के प्रति भय उत्पन्न हुआ । ( उनके ) अपने कार्य में इनसे विक्षेप होगा, ऐसा मान उनको खत्म कर देने का (उन्होंने) निश्चय किया ।

जब ये तांत्रिक पशुब्राति दे रहे थे, तब भद्रमुनि उन्हें प्रेम से समझाने उनकी ओर एक दिन चले। जब ये तांत्रिक पर्ध में आ रहे मुनि को देखकर तांत्रिक तत्क्षण ही उन्हें मार देने के विचार से उनकी विद्या के । मुनिजी ने उनको आते देखा, परन्तु उन्हें अहिंसा है । कि कि से उनकी वर्ष के । हाथ में हिंधार के विचार से उनकी अतः वे निर्धय रूप से उनकी तरफ चलते रहे... कुछ क्षणों की की के उनकी आता का उनकी क्षण है। सुन की जावन बर्टिन हाथ में हाथना कि स्त से उनकी तरफ चलते रहे... कुछ क्षणों की ही देर थी. जारजवर कि जिल्ली और लपके... उस अहिंसक अवधूत का हाथ आदेश में ऊँचा उठा और वान आतः वा । अतः वा । अतः वा । अतः वा । अतः वा अवधृत का हाथ आदेश में ऊँचा उठा , अपलब्द वार्तिक उनकी ओर लपके... और उनमें से अहिंसा और प्रेम के जो आंदोलन किया अपलब्द आंखों अंद तांत्रिकों को देखा... और उनमें से अहिंसा और प्रेम के जो आंदोलन किया तर विश्वा और लपजा... और उनमें से अहिंसा और प्रेम के जो आंदोलन निकले, उनके आगे के उत्ती गये, उनके शस्त्र गिर गये एवं वे हमेशा के लिए वहां से भाग खड़े के अभी तांत्रिकों का पड़ारा में एवं वे हमेशा के लिए वहां से भाग खड़े हुए। अहिंसा के लिए हमेशा के लिए । किया के लिए। किया के लिए। किया के से उनि भाग खड़े हुए । अहिंसा के तांत्रिक हमें गई !! निर्दोष पशुओं को अभयदान मिला हमेशा के लिए । हिंसा सदा के लिए तांत्रिक रें हार गई !! । नवान गुर्जे के शोषण से मिलन वह धरती पुनः शुद्ध हो गई । 'देवीगुफा' नामक आगे हिसा । निर्दोष पशुआ आ सूना पड़ा है। गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण खड़ी है चूपचाप उस नांत्रिक

ा के स्थाना म जाता. हिंसा को मिटाने के साथ ये अवधूत अहिंसा और प्रेम के शस्त्र से उन हिंसक तांत्रिकों को बदलना <sub>चाहते</sub> थे, परंतु वे रुके नहीं ।

है थे, परंतु वे रुक नहा .

उनके भागने की बात सुनकर इस घटना में हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय देखने के बजाय उनके भागने की बात सुनकर कर जाता. जाता का का विजय देखने के बजाय लोग इसे 'चमत्कार' मानने लगे। अन्य तांत्रिक, मैली विद्या के उपासक, चोर-डाकू व शराबी भी लोग इसे 'चमत्कार' मानन लगा । जान्य स्थान से चले गये। आख़िर लातों के भूत बातों से कैसे मानते ? वे तो 'चमत्कार' को ही 'नमस्कार'

कई साधका न हरा । .... भद्रमुनिजी ने इन गुफाओं को शुद्ध बनाया व प्रेतात्माओं को शांत किया ।

बाले जो थे!
कई साधकों ने इन निर्जन गुफाओं में अशांत, भटकती प्रेतात्माओं का आभाम पाया था, अत: प्रविज्ञी ने इन गुफाआ का राष्ट्र अब बचे थे हिंसक प्राणी । श्रीमद् राजचंद्र द्वारा अनुभूत एवं 'अपूर्व अवसर' में विणित ऐसे अब बचे थे हिंसक प्राणां । श्रामद् राजचह हारा अनुभूत एव अपूव अवसर' में विणित ऐसे के मन में गूंज रहे थे :

परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो ।

<sup>अपूर्व</sup> अवसर एवो क्यारे आवशे ?" शेर, बाध, चीते- ये 'परम किन्न' साधना करना चाह रहे थे

मान वहीं निवास किया एवं 'अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सिनधौ वैरत्यागः ।'— पतंजिल के इस योग मान वहीं निवास किया एवं 'अहिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के पास है। में लेकर आश्रम के बनने के बाद उनके पास है। मान वहीं निवास किया एवं 'अहिंसा प्रातष्ठायां मान वहीं निवास किया एवं 'अहिंसा प्रातष्ठायां वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त योग को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना वैर त्याग उस अहिंसक अवधृत के प्राप्त स्थान मान वहीं निवास निवास निवास निवास पशु अपना को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना को जैसे न्याय देते हुए वह हिंसक पशु अपना को लेकर आश्रम के बनने के बाद उनके जीवनीत की साधना चलती रही थी कि व्यक्तियों ने उसे देखा भी है। पिक्के - रही थी कि को जैसे न्याय पा पुरा । तब स लाजा का भाषा वाता में श्री भद्रमुनिजी की साधना चलती रही भी कि उसी गुफा— वर्तमान गुफामंदिर की अंतर्गुंफा— में श्री भद्रमुनिजी की साधना चलती रही भी कि उसी गुफा— वर्तमान गुफामंदिर की अंतर्गुंफा— कई वर्षों के स्वाप्त की रहता था। कई व्यक्तियों ने उसे देखा भी है। पिछले कई वर्षों के स्वाप्त की साधना चलती रही थी। कि स्वाप्त की साधना चलती रही थी। कि साधना चलती थी। कि साधना च अदृश्य है।

हम प्रकार भद्रमुनिजी ने इस प्राचीन साधनाभूमि पर अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठा कर हिंसक प्रानेश इस प्रकार भद्रमुनिजी ने इस प्राचीन साधनाभूमि पर अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठा कर हिंसक प्रानेश इस प्रकार भद्रमुनिजी ने इस प्राचीन साधनाभूमि पर अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठा कर हिंसक प्रानेश इस प्रकार भद्रमुनिजी ने इस प्राचान स्ति हुन बनाकर साधकों के लिए साधना योग्य बनावा पश्जों एवं प्रेतात्माओं से मुक्त, शुद्ध एवं निर्भय बनाकर साधकों के लिए साधना योग्य बनावा पश्जों एवं प्रेतात्माओं से मुक्त, शुद्ध एवं कुछ साधक अब निर्भय रूप से साधना कर रहे के पशुओं एवं प्रेतात्माओं से मुक्त, शुद्ध एवं प्राधक अब निर्भय रूप से साधना योग्य बनाया। वहीं की अन्य गुफाओं एवं उपत्यकाओं में कुछ साधक अब निर्भय रूप से साधना कर रहे हैं। अप से कुछ का परिचय प्राप्त कर लें।

मेंने देखा उन साधकों को -

देखा उन साधका प्राधक स्थायी रूप से रहते हैं। हज़ारों प्रतिवर्ष यथावकाण यहाँ विभिन्न प्रांतों के कुछ साधक भी प्रतिवर्ष इस आश्रम को देखने आते हैं। स्थापन यहाँ विभिन्न प्रांतों के कुछ सा प्रतिवर्ष इस आश्रम को देखने आते हैं। स्थायी साधकों आते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक भी प्रतिवर्ष इस आश्रम को देखने आते हैं। स्थायी साधकों में से तीन का परिचय प्रस्तुत है :

तीन का परिचय प्रस्तुत हैं। तीन का परिचय प्रस्तुत हैं। होगारबापा : ८० साल का गठीला शरीर, गोल, चमकदार, भव्य चेहा, खेंगारबापा : ८० (...) चेहा, प्रदेश प्रति हुए ये हैं खेंगारबापा। कभी डोलों, बड़ी-बड़ी आंखें, आधी बांह की कमीज़ व आधा पतलून पहने हुए ये हैं खेंगारबापा। कभी डोलों, बड़ी-बड़ी आंखें, आधी बांह की कमीज़ व अ-से लगते हैं। पद्मासन लगाकर जब ने क बड़ी-बड़ी आंखें, आधा बाह पा कभी डोलों, बड़ी-बड़ी आंखें, आधा बाह पा कभी डोलों, किमी होता किमी डोलों, किमी स्थर कदमों से चलते हुए वे 'यंत्रमानव' के-से लगते हैं। पद्मासन लगाकर जब वे ध्यान कर्ति कभी स्थिर कदमों से चलते हुए वे 'यंत्रमानव' के-से लगते। तब पहाड़ के किसी एकाकी, अड़िंग, पाषाण खण्ड-से लगते ।

पहाड़ के किसा एक परंतु मद्रास में बस गये थे। ज़वाहरात का उनका कारोबार खूव वे कच्छ के मूल निवासी थे, परंतु मद्रास में बस गये थे। ज़वाहरात का उनका कारोबार खूव वे कच्छ के मूल ग्यास की परख करते-करते आंतरिक रतन-आत्माराम को परखने की उत्कर चल रहा था। अमूल्य रत्नों की परख करते- दिया। संसार की मोह-माया से मक्त के -चल रहा था। अभूल्य स्ता सुनाई दिया। संसार की मोह-माया से मुक्त होने का समय भी इच्छा जागी, गुफाओं का बुलावा सुनाई विया । संसार की भोह-माया से मुक्त होने का समय भी हुन्छा जागा, गुफाजा ना उ हो चुका था। अतः वे सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। २५,००० रुपयों का खर्च एवं भारत हो चुका था। अतः वे सद्गुरु की खोज में यहाँ हंपी आ पहंचे एवं बस गरे। गाउ हो चुका था। अतः ज राज्ञ खच एवं भातः भूमण करने के पश्चात् किसी शुभ घड़ी में यहाँ हंपी आ पहुंचे एवं बस गये। सात साल बीत गये, भ्रमण कर न न स्वास्ति समाधि लगाने की एवं देह छोड़ने की उनकी इच्छा है।°

उन्होंने अपनी साधना में काफी प्रगति की है, ऐसा ज्ञात होता है। उनका विशाल हृदय परोपकार उन्हान जन " जन " जन " जन हैं। वे बोलते बहुत कम हैं, अधिकतर मौन ही रहते हैं। बाकी लोगों की की भावना से भरा हुआ है। वे बोलते बहुत कम हैं जन के लागों की का माजा से अपने आत्माराम की बातें चल रहीं हों, तब भी वे बैठे-बैठे अपने अंतर-ध्यान में डूब जाते हैं और अपने आत्माराम की बातें सुनने लगते हैं। अधिक समय वे अपनी उपत्यका में बिताते हैं। "निज भावमां वहेती वृति" की उच्च साधना की प्रतीति में उन्हें दिव्य वाद्यों का अनाहत नाद एवं घंटारव सुनाई देता है। जिलाया को देखना आल्हाद-प्रदायक है। उनके दर्शन से मैं बड़ा प्रमुदित

हां, रात्रि के अंधकार में अगर वे मिल जायें, तो उनसे अपरिचित लोग उनसे डरकर अवश्य हो गया ।

जीयेंगे। जार्यारामः एक अज़ीब साधक— ये हैं यहां के दूसरे साधक, शरीर हृष्ट-पुष्ट, रंग श्वेत श्याम। आत्मारामः विकेश अतिमाराम : एवं श्वान है। नमकहलाल, वफादार, फिर भी जिसे मानव प्राय: दुत्कार वहीं, 'श्वान' है वह। आप पूछेंगे, भला कुत्ता भी साधक हो सकता है ?— निर्म एक कुरा द्वास आखोंवाले और जगत से बेपरवाह लगते इस कुत्ते की चेष्टाओं हो सकता है। श्वेत-श्वाम, उदास आखोंवाले और जगत से बेपरवाह लगते इस कुत्ते की चेष्टाओं हो सकता है। श्वेत-श्वाम, इसके पूर्व-संस्कार की बात, पूर्वजन्म में न मानने कार्य के हो सकता है। सकता ही पड़ती है उसके पूर्व-संस्कार की बात, पूर्वजन्म में न मानने कार्य के हो सकता है। सकता ही पड़ती है उसके पूर्व-संस्कार की बात, पूर्वजन्म में न मानने कार्य के हो सकता है। सकता है सकता है शिव कर कार्य के लिए सकता है। सकता है शिव कर कार्य के लिए सकता है। सकता है शिव कर के लिए सकता है। सकता है शिव कर कार्य के लिए सकता है। सकता है शिव कर कार्य के लिए सकता है। सकता है शिव कर के लिए सकता है। सकता है। सकता है शिव कर के लिए सकता है। सकता है। सकता है शिव कर के लिए सकता है। है। श्रुत-रपार) है उसके पूर्व-संस्कार की बात, पूर्वजन्म में न मानने वाले लोग शायद हो सकती है पड़ती है उसके पूर्व-संस्कार की बात, पूर्वजन्म में न मानने वाले लोग शायद की देख कर माननी ही पड़ती आत्माओं के लिए देह का भेद महत्वहीन होता है— अ हैं जा मानना है। परन्तु जागृत आत्माओं के लिए देह का भेद महत्वहीन होता है— आत्मा की सत्ता की ते कि न करें। परन्तु जागृत को कब देखते हैं ? 'श्वाने च, श्वपाके च' जैसे यन के — विकास की सत्ता कि का कि क वा न कर । पर पुरा को कब देखते हैं ? 'श्वाने च, श्वपाके च' जैसे सूत्र देने वाले 'गीता' की मानिनेवाले बाह्य आकारों को कब देखते हैं – 'आत्मदर्शी सर्वभतों को अप ने व्याक च जैसे सूत्र देने वाले 'गीता' को माननेवाले बाह्य उसे की ओर संकेत करते हैं— 'आत्मदर्शी सर्वभूतों को आत्मवत् देखते हैं।'' कै धर्मग्रंथ इसी बात की ओर करनेवाले लोग, श्रीमद् राजचंद्रजी के करनेवाले लोग के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग, श्रीमद् राजचंद्रजी के करनेवाले लोग का करनेवाले लोग के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग के अस्तित्व के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग के अस्ति के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग के अस्ति के अस्ति के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग के अस्ति के अस् असे धर्मग्रंथ इसा जाता में शंका करनेवाले लोग, श्रीमद् राजचंद्रजी के शब्दों में— परितु 'आत्मा' के अस्तित्व में शंका करनेवाले लोग, श्रीमद् राजचंद्रजी के शब्दों में— <sub>"आत्मानी</sub> शंका करे, आत्मा पोते आप,

शंकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ।" शंकाना न पूर्व इतिहास न रखें, तो आश्चर्य नहीं, 'आत्माराम' का पूर्व इतिहास एवं वर्तमान स्वभाव पूर्व संस्कार में विश्वास न रखें, तो आश्चर्य नहीं, 'आत्माराम' का पूर्व इतिहास एवं वर्तमान स्वभाव ऐसे लोगों को भी दुविधा मे डाल देनेवाला है।

लागा पा अप । जन्म के पार एक गांव में उसका जन्म हुआ था । जन्म के समय किसी प्रतिकृट के सामने, नदी के पार एक गांव में अपी के पार किसी 'रलकूट प्रांति यह योगभ्रष्ट हुआ पूर्व योगी है, एवं पिछले जन्म में रलकूट की एक गुफा

इस बात की जांच करने किसी ने उसे कुछ वर्ष पूर्व इस आश्रम के गुफामंदिर के पास लाकर में साधना कर रहा था । इस बारा ना पुजानादर के पास लाकर छोड़ दिया था। भद्रमुनि के साधना-स्थान में ही उसने पिछले जन्म में साधना की थी, इसका स्मरण हो आते ही रोने के बजाय वह खुशी से झूम उठा था। लाख कोशिशों के बावजूद वह वहाँ से हटा हा आप ए नहीं। आश्रम की माताजी करुणावश उसे दूध पिलाने लगी, छोटे शिशु की तरह जब उसे सुलाकर, चम्मच से दूध दिया जाता, तभी वह पीता ।

फिर तो माताजी ने उसे अपने पास रख लिया । बड़ा होने के बाद भी वह माताजी के हाथ का खाना खाता और वह भी दिगंबर क्षुल्लक भद्रमुनिजी की तरह एक ही वक्त । किसी 'भ्रष्टु' योगी के ही ये लक्षण थे । आहार लेने के पश्चात् वह गुफामंदिर में बैठा रहता ।

'आत्माराम', यह नाम उसे भद्रमुनिजी ने दिया है। उस नाम से पुकारने पर वह दौड़ा चला आता है, परंतु सबके बीच होते हुए भी वह असंग, एकाकी रहता है। उसकी अपलक, उदास आंखें, गुफा के बाहर, सामने पहाड़ों की ओर कहीं दूर लगी रहती हैं। उसे देखते ही विचार आता है कि

श्री सहजानंदधन गुलिगान्त वह शायद आत्मध्यान में, मस्ती में लीन है। सामुदायिक ध्यान-भिक्त के समय वह भी ध्यानिश्व के जाता है एवं घंटों उसी मुद्रा में रहता है। होकर बैठ जाता है एवं घंटों उसी मुद्रा में रहता है।

शायद आत्मध्याः त बैठ जाता है एवं घंटों उसी मुद्रा म रहता ह उसके इन लक्षणों से सब को यही प्रतीति हुई है कि वह निश्चय ही पूर्व का कोई प्रष्ट योगी साधु था एवं यहीं अब अपना निश्चित जीवन-काल व्यतीत कर रहा है।

उसके इन लक्षा रु था एवं यहीं अब अपना निश्चित जीवन-काण आत्माराम की एक अजीब आदत है, बल्कि एक ऐसी समस्या है, एक ऐसी संवेदन पूर्ण संक्रित के कि अपना में जब भी कोई अजैन व्यक्ति या साधक आता है तब वह उन्हें कि साधु था एवं वहा जाता है, बल्कि एक एका एका एक एका एका एका एका स्विद् पूर्ण संस्थित आता में जब भी कोई अजैन व्यक्ति या साधक आता है तब वह उन्हें पहिया नहीं आता. तब तक उसे कार्य किसी करें। आत्माराम का एक जना जित चेष्टा है कि आश्रम में जब भी कोई अजन व्याक्त जा जाता है तब वह उन्हें पहिला लेता है और उसके कपड़े पकड़ कर खड़ा रहता है। वह न उसे काटता है और न किसी लेता है गम्न जब तक कोई आश्रमवासी नहीं आता, तब तक उसे हटने नहीं देता महिला जनित चेष्ठा ह कि आश्रम ..
लेता है और उसके कपड़े पकड़ कर खड़ा रहता ह । जह ..
लेता है और उसके कपड़े पकड़ कर खड़ा रहता ह । जह ..
हानि पहुंचाता है, परन्तु जब तक कोई आश्रमवासी नहीं आता, तब तक उसे हटने नहीं देता गर्हि हो ...

गर पता चलता है कि गर्च ...
हानि पट जन जैन-अजैन में भेद कैसे देख पाता है ?'' यह एक ऐसा रहस्य है, जो हुने एक एसा रहस्य है, जो हुने ... लेता है और उसक कपड़ ना. हानि पहुंचाता है, परन्तु जब तक कोई आश्रमवासा नहां जाता, जन जल हटने नहीं देता गहि से समूह में से भी वह जैन-अजैन में भेद कैसे देख पाता है ?'' यह एक ऐसा रहस्य है, जो सबसे समूह में अवन समका वर्जन में उसकी मुर्व-जन्म में उसकी मुर्विक हानि पहुंचाता ह, परन्तु जन समूह में से भी वह जैन-अजैन में भेद कैस दख जाता है कि पूर्व प्रता सहस्य है, जो केंद्रे लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। कारण ढूँढ़ने पर पता चलता है कि पूर्व जन्म में उसकी सिंह्रे निर्मा के उसकी वर्तन एसा हो गया है। के समूह म स भा वह जा विषय बन गया है। कारण ढूढ़न पर जा जा जा जा जूब-जन्म में उसकी लिए आश्चर्य का विषय बन गया है। कारण ढूढ़न पर उसका वर्तन एसा हो उसकी सिक्षा में कई अजैनों ने कई प्रकार की बाधाएं डालीं थीं, अत: उसका वर्तन एसा हो गया है। अधि सिक्षा निक्षित की, एवं उसकी की ने किए भी काटने की लिए आश्चय का विच्या की बाधाएं डाला जा, जा की प्रतीनों ने कई प्रकार की बाधाएं डाला जा, जा की प्रतीनों ने कई प्रकार की बाधाएं डाला जा, जा की संस्कार-शक्ति की, एवं उसकी 'काटने की या की प्रतीति कराती है। जा की प्रतीति कराती है। हानि न करने की वृत्ति एवं जागृति' योगी दशा की प्रतीति कराती है।

न करने की वृत्ति एवं जागृति थाः। न करने की वृत्ति एवं जागृत थाः। बाह्य रूप चाहे कोई भी हो, एक जागृत आत्मा के संस्कार कभी नहीं बदलते। इससे यह भी बाह्य रूप चाहे कोई भी हो, एक जागृत जाता.

बाह्य रूप चाहे कोई भी हो, एक जागृत जाता.

बाह्य रूप चाहे कोई भी हो, एक जागृत जाता.

सूचित होता है कि उसकी अब तक की साधना निरर्थक नहीं गई। साधना में देह का नहीं, बिक जाती, बिक अपूर्णि पर उसके रूप में रहने से विदित होता है।

में रहने से विदित होता ह । देवों की भी पूज्य माताजी : इनकी साधना सबसे भिन्न है- एक ऊँचे धरातल प्र दवा का ना कून है। भिक्त के समय इसका प्रत्यक्ष परिचय हर कोई प्राप्त करता है।

पूर्णिमा की रात है। दूर-दूर स जान ..... हैं। एक तरफ माताएँ एवं दूसरी ओर पुरुषों से गुफा-मन्दिर भर गया है। एक तरफ है खेंगारबापा नौकीदार के-से अचल भक्त। भद्रमुनिजी अंतर्गफा में के स्वेगारबापा और दूसरी तरफ आत्माराम चाकारा ने के भी चैत्यालय एवं श्रीमद् राजचंद्रजी की प्रतिमा के पास आकर बैठते हैं और देहभान भुलानेवाली भक्ति में सिम्मिलित होते हैं।

हर बैठत हे आर पुल्ला जु मंद वाद्यस्वरों के साथ भिवत की मस्ती बढ़ने लगती है... बारह-एक बजे तक वह अपनी पराकाष्ठ मंद वाद्यस्वरा क साथ नानाः पर पहुंच जाती है। गुफामंदिर पूरे समूह के घोष से गूँज उठता है: ''सहजात्म स्वरूप परम गुह।" पर पहुच जाता ह । गुनाना हूं करानेवाली, आत्मा-परमात्मा की एकता का दर्शन कराने वाली

आत्माराम की अंतर्दशा के विषय में बाद में स्वयं पू. गुरुदेवने अपने दि. 28.2.70 के पत्र में इस लेखक 

होता है। बाद में कई वर्षों के पश्चात् आत्मारामने, पू. माताजी की पावन उपस्थिति में परमकृपाळुदेव के चित्रपट-सम्बुख, बाद म कई वथा क परचार् जात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र परमगुरु में लीन होकर, एक छांत रूप देहत्याग कर समाधिमरण प्राप्त किया ।

का प्रतिघोष आस-पास की कंदराओं में सुनाई देता है। चांदनी एवं नीरव शांति के आवरण हो जाता है; और वह स्वर्ग से भी सन्दर्भ कि का विव्य-सृष्टि में क्षां देस योगभूमि-सा एक के स्वर्ग से भी सन्दर्भ नि श्री सहजानंद्धन गुरूगाथा • इस गूज विश्व हम गिरिसृष्टि का । प्राप्त प्राप्त का जाता है ; और वह स्वर्ग से भी स्वरण तले छिपी इस योगभूमि-सा परम, विश्व आनंद दुलंभ है , तभी विश्व आनंद दुलंभ है , तभी लग<sup>न</sup> से की नज़र भी यहीं होती है।

वतागण की नज़र वतागण की नज़र वतागण की नज़र वतागण की नज़र अकिर्धित करनेवाले ये साधक-भक्त देहभान तक भूलकर भिक्त में लीन हैं। सबसे निराली ता प्राक्ति कर प्रति कर प्रति के स्ति के मस्ति में झूमतीं, अधेड़ वय की ये सीधी-सादी, भोली हैं। सबसे निराली हैं प्रति अंग्रेजिस से शोभायमान, पराभिक्त की मस्ती में झूमतीं, अधेड़ वय की ये सीधी-सादी, भोली क्रियां की स्ति के स्वति कर के स्वति के स्वत शंपितत्र ओजस स शामाजाता है। सबसे निराली हैं पित्रत्र ओजस स शामाजाता देखने, उनका स्निग्ध अंतर-गान सुनने देवगण भी नीचे उत्तर प्राली परवाह भी नहीं। देवतागण भी नीचे उत्तर ख़बी तो यह है कि उन्हें इसका पता या इसकी परवाह भी नहीं। देवतागण भने के हैं पान प्राताजी । उनका सार्वा, भोली-भाली माताजी । उनका भी नहीं इसका पता या इसकी परवाह भी नहीं । देवनागण भी नीचे उत्तर भीते हैं... खूबी तो यह है कि उन्हें इसका पता या इसकी परवाह भी नहीं । देवनागण भले ही अदृश्य आते हैं... उनकी उपस्थिति का आभास सभी को होता है, माताजी की भिक्त से आनंति के श्रीतः खूबी ता जर्म जाने उत्तर अभास सभी को होता है, माताजी की भिक्त से आनंदित होते, अपने ही उत्तर पूर्व वितागण उन पर ढ़ेर सारा सुगंधित 'वासक्षेप' डालते हैं। उस की जाने के साम स्थाने के स्थान से आनंदित होते, अपने ही समानित से साम स्थाने के स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान स्थान से से से से स्थान से स्थान से से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से से स्थान से से स्थान से स्थान से स्थान से से स्थान अति उनकी उपस्थित हैं हों, परंतु उनकी उपस्थित हों को भिक्त से आनंदित होते, अपने को धन्य मानते, ये देवतागण उन पर ढ़ेर सारा सुगंधित 'वासक्षेप' डालते हैं। उस पीले, अपिं को धन्य मानते, यह कोई देख सकता है, सूंघ सकता है... नहीं, यह कोई अर्थ हां ध्रान्य मानत, प्राप्त हर कोई देख सकता है, सूंघ सकता है... नहीं, यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण ह्रव्य को वहां उपस्थित हर कोई है, अनुभव की जानेवली 'हकीकत' है। आप इसे कार् द्वा को वहां उपारकार नहीं है, अनुभव की जानेवली 'हकीकत' है। आप इसे चमत्कार माने तो विकास की जानेवली की का चमत्कार है। किसी ने कहा है: जगत में चमत्कारों की क्यों की क्यां की क भीरकथा की करण । परिकथा की करण से चमत्कार है। किसी ने कहा है: जगत में चमत्कारों की कमी नहीं है, कमी यह शुद्ध भीवत का चमत्कार की। अगर आपके पास 'दृष्टि' नहीं है तो दोष किएक यह शुद्ध भावत जा विश्व कि । अगर आपके पास 'दृष्टि' नहीं है तो दोष किसका ? एक सूफी है उन्हें के कह गये हैं : फकीर भी कह गये हैं:

"नूर उसका, जुहुर उसका,

गर तुम न देखों तो कुसूर किसका ?"

गर तुम । यह द्रष्टि विशुद्ध भक्ति से प्राप्त होती है, उसके द्वारा उस चैतन्य सत्ता की चमत्कृति का अनुभव यह द्रष्टि विशुद्ध भक्ति से प्राप्त आत्मा-परमात्मा के अंतर को पलभ्य में विकास यह द्राष्ट्र विच्या आत्मा-परमात्मा के अंतर को पलभर में मिटाया जा सकता है।

ाता है ' र गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' का एक पद याद आता है, जिसका भाव है, ''एक गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठांतर से गेसा गाऊँ कि राजाओं का गाना <del>की न</del>े न गुरुद्व रजा है, जिसका भाव है, "एक क्वल एक गीत अंतर से ऐसा गाऊँ कि राजाओं का राजा भी उसे सुनने नीचे उतर आये गीत... केवल एक जानें का आनंद उठाने देवतागण भी आ जारों के क्ल रजा कि गीत... कवल ५२. गीत... कवल ५२. ।" तब ऐसी पराभिक्त का आनंद उठाने देवतागण भी आ जायें तो क्या आश्चर्य ? माताजी की ।" तब एला व्या आश्चयं ? माताजी र ऐसी भिक्त का, 'वासक्षेप' द्वारा वंदन, अनुमोदन, अभिनंदन करते हुए देवता विदा होते हैं। माताजी की इस उच्च साधना-भूमि का परिचय प्राप्त कर हम भी धन्य हुए।

माताजी, भद्रमुनि के संसारपक्ष की चाची हैं। साधना हेतु वर्षों पूर्व ये यहाँ पधारीं। स्वामीश्री की सेवा-शृश्रुषा आहारदान का लाभ वे ही लेती हैं। विशेष रूप से आश्रम की बहनों एवं भक्तों

इनके अलावा भी अन्य आबाल-वृद्ध, निकट से या दूर से आये हुए जैन-जैनेतर-के लिए छत्र-छाया बनी रहती हैं। सब प्रकार के आश्रमवासी यहाँ रहते हैं; एक दूसरे से भिन्न; अंदर से और बाहर से निराले।

मैंने उन सब को देखा— सृष्टि की विविधता एवं विधि की विचित्रता, कर्म की विशेषता एवं धर्म-मर्म की सार्थकता के प्रतीक-से वे साधक, जिनका एक ही गंतव्य था- आत्म-प्राप्ति । उहें देखकर मेरे मानस-पटल पर श्रीमद् का यह वाक्य उभर आता है:

"जातिवेशनो भेद नहीं; कह्यो मार्ग जो होय।"

```
साधनापथ है। 'निश्चय' एव 'व्यवहार', आचार एव विकास, जान एवं क्रिया की संधि करानेवाला है। श्रीमद् की 'आत्मसिब्धि शास्त्र' के ये शब्द इसे स्पष्ट की स्थार
                                                               ्रें अकार का आत्यातकता स मुक्त, स्वात्मदशन स समान्वत, संतुलित एवं संवात्म्य का अवहार'. आचार एवं विचार, साधना एवं चितन, भिक्त एवं होते हैं के अवित एवं होते
                                                                                                                                                                                                                    1 Marian
                                             निश्चय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय...''
इस निश्चय, इस आत्मावस्था को लक्ष्य में रखते हुए, विविध साधना प्रकारों में जोड़ते हुए,
                                           इस । पश्चम, २०० ....
गानंदधनजी इस साधना-पथ को प्रशस्त कर रह ह ।
उनकी खुद की साधना भी ऐसी ही संतुलित है । वीतराग-प्रणीत सम्यग् ज्ञान-दर्शन बार्य अब भी जारी है । उन्होंने ज्ञान और क्रिया की संधि की है।
                                  सहजानंदघनजी इस साधना-पथ को प्रशस्त कर रहे हैं।
                              उनकी खुद की साधना भी ऐसी ही संतुलित है। वातराग-प्रणात लम्बर्ग ज्ञान-दर्शन-विदिश्च रत्नमयी उनकी यह साधना अब भी जारी है। उन्होंने ज्ञान और क्रिया की संधि की की प्राप्त की भूमिका उच्च धरातल पर स्थित है। उन्होंने भी
                             में भिक्त का समावेश भी हो जाता है। उनकी ध्यान का भूमिका उच्च वरातल पर स्थित है। उनकी ध्यान का भूमिका विद्याल पर स्थित है। असे यह साधना निरंतर, सहज एवं समग्र रूप से चल रही है 'केवल निज स्वभावनं अखंड वर्ते असे अनुसरण कि
                           म भावत का समावश ना है। यह साधना निरंतर, सहज एवं समग्र रूप से चल रही है कवल निर्ण स्वभावन अखंड वर्ते ज्ञान अतावस्था का यह सहज स्वरूप उनका धुव-बिंदु है। सर्वत्र उन्होंने श्रीमद् का अनुसरण किया एवं साधना हेतु वे कई नीति नियमों का पालन भी करते हैं। ये हिर्मा
                         अत्मावस्था का यह सहज स्वरूप उनका श्रुव-बिंदु ह । सवत्र ज्लान आभद् का अनुसरण है। इस साहजिक तपस्या एवं साधना हेतु वे कई नीति नियमों का पालन भी करते हैं। ये किया किया के पालन भी करते हैं। ये किया किया के पालन भी करते हैं। ये किया
                        है। इस साहजिक तपस्या एवं साधना हेतु वे कई नाता निष्णा का जालन भा करते हैं। ये स्थित वीबीस घंटों में मात्र एकबार भोजन-पानी लेते हैं। उनके भोजन में शक्कर, तेल, किर्म साधकों के मार्गदर्शन हेतु या सत्संग-स्वाहक
                       ह । इस साहाजात.

अक्षिक चौबीस घंटों में मात्र एकबार भोजन-पाना लत ह । उनक नाजन म शक्कर, तेल, मिर्स

मसाले, नमक का समावेश नहीं होता । कभी-कभी साधकों के मार्गदर्शन हेत् या सत्संग-स्वाध्याव,

जन्म मार्गहिक साधना हेत् वे बाहर आते हैं । अन्यथा वे अपनी गुफा में ही रहते है.
                      मसाले, नमक का समावेश नहीं होता। कभी-कभा साधका का भागपुराण हत् या सत्यंग स्वाध्यान-भिक्त की सामूहिक साधना हेतु वे बाहर आते हैं। अन्यथा वे अपनी गुफा में ही रहते हैं। जन्म की इस स्थूल अंतर्गुफा के साफ
                    ध्यान-भिक्त की सामृहिक साधना हेतु वे बाहर आत है। जन्म जनमा गुफा में ही रहते हैं। जाते हैं । जनमा गुफा में ही रहते हैं। जाते हैं । स्थूल अंतर्गुफा के साथ
                    साथ रत्नमय आत्म-स्वरूप की सूक्ष्म अंतर्गुफा में खो जाते हैं।
                             रत्नमय आत्म-स्वरूप की सूक्ष्म अत्राप्ता ।
भैने उनकी बहिर्साधना देखी थी, बाह्य रूप का दर्शन किया था, परंतु इतने से संतीष न शा.
                मैंने उनकी बहिर्साधना देखी थां, बाह्य रूप का परिचय पाना चाहता था। ज्ञार की का परिचय पाना चाहता था। ज्ञार की सामदायिक भिक्त कार्यक्रम में मेरे सितार के तार का की
               में उनकी स्थूल अंतर्गुफा के साथ सूक्ष्म अतसावणा जा जार जा जा जाएता था। शरद-पूनम की जार के तारों के साथ-साथ अंका के
             उस चांदनी रात को गुफा मांदर क सामुद्रााधक नाजा जा जा जा जा जा रा कि तार झनझना रहे के साथ-साथ अंतर के तार झनझना रहे जा कि के बाद पक के बाद के के बाद पक के बाद के के ब
            भी छेड़ रहा था.. मस्त विदहा आन्द्धन्या एवं कान्यू प्राप्त का विद्रा से निकले – "अवधू ! क्या मांगू गुनहीना ?" और "अब हम अमर भये न मरेंगे ।" तभी भद्रमुनिजी
        से निकले – "अवधू ! क्या मागू गुगला" : जार जार असे एवं मेरे सामने बैठ गए । मैं प्रमुदित हुआ । मेने सोचा– "उनकी तरह अंतलींक की आत
       बाहर आय एवं मर सामन बठ गए। जा अप्ता अप्ता अप्ता प्रेस मेरी परिचित, उपकारक एवं उपास्य पाँच दिवंगत आत्माएं भी यहां उपस्थित हों तो मैं
      गुफा म स मरा पाराचत, अपनात्पा के से भाव अंतर से प्रास्पृतित
   धन्य हा जाऊ। तब भाकत का रण जार पाजिए । जार पाजिए विश्व हों तो वे अवश्य आयेंगें..... इस विचार से उल्लास से बढ़ने लगा..... सितार के तार बजते रहे, अंतर
 हैं तो प्र जनस्य जात । .... र ...
में से स्वर निकलते रहे, अंतरात्मा ने उन पाँच दिव्य आत्माओं को निमंत्रण किया अस्ति रहे
बागेश्री के स्वरों में श्रीमद्जी कृत यह गीत ढल गया :
```

"अपूर्व अवसर ऐसा आयेगा कमी ? हों गे, हम बाह्यांतर निर्मन्थ रे, सर्व संबंध का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, कब विचरेंगे महत्पुरुष के पंथ रे ?"

नीत में खेंगारखापा सम्मिलित हुए... उनके साथ सारा समूह भी गाने लगा... करताल एवं मंजीरा नीत में खेंगारखापा के हाथ में खंजड़ी आ गई... शायद आत्माराम एवं माताजी के हाथ में गीत में खेंगारखाया स्तास खंजड़ी आ गई... शायद आत्माराम एवं माताजी भी डोल रहे अर्द्रमुनिजी के हाथ में खंजड़ी आ गई... शायद आत्माराम एवं माताजी भी डोल रहे

अद्भुत प्रदं एक धन्य घड़ी में मैंने अनुभव किया— "मैं देह से भिन केटल थे... प्रता था पर... प्रता था पर... क्या का प्रतात के संग की प्रतीति अनुभव किया— "मैं देह से भिन केवल आत्मस्वरूप अद्भृत लगी... एवं एक धन्य घड़ी में मैंने अनुभव किया— "मैं देह से भिन केवल आत्मस्वरूप भी हिने लगी... एवं एक वही निज निकेतन है... मेरे इस निवास को सदा बनाये रावकेल भी हिने लगी... वही निज कितन है... मेरे इस निवास को सदा बनाये रावकेल भी हिने में मेरा निवास है... वही विज काफी समय तक काफी स्वाप्त काफी समय तक काफी स्वाप्त काफी समय तक काफी स्वाप्त काफी भी हिंदिने लगी... एवं एक वही निज निकेतन है... मेरे इस निवास को सदा बनाये रखनेवाला अपूर्व भी मेरी निवास है... वही निज काफी समय तक जागी रही। मैंने उन पाँच हिल्ल निकेतन है... अप्री अधिगा ?'' यह भावदशा काफी समय तक जागी रही। मैंने उन पाँच हिल्ल निकेत हैं। अधिगा ?'' यह भावदशा काफी समय तक जागी रही। मैंने उन पाँच हिल्ल निकेत हो मझे आशीर्वाट हे उने के जवल आत्मस्वरूप ज्ञान इस ानवास को सदा बनाये रखनेवाला अपूर्व हूँ असी में मेरा निवास के मावदशा काफी समय तक जागी रही । मैंने उन पाँच दिव्य आत्माओं हूँ असी आयेगा ?'' यह भावदशा काफी समय तक जागी रही । मैंने उन पाँच दिव्य आत्माओं हूँ असी कब आयेगा ने प्रसन्न हो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे..... प्रफुल्लित, प्रमुदित प्राप्तक के असी पाया... वे प्रसन्न हो मुझे अशीर्वाद अवस्थे हूं। जे आयगा : जुल जागा रही। मैंने उन पाँच दिव्य आत्माओं अवस्र किंब भी पाया... वे प्रसन्न हो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे..... प्रफुल्लित, प्रमुदित, परितृप्त मैं करीब की अभास भी पाया... वे प्रसन्न हो मुझे अवसर का पद गाता रहा। की अभास निक्र तक २१ गाथाओं का संपूर्ण 'अपूर्व अवसर' का पद गाता रहा। जी आभास भा पाया... प्रमुल्लित, प्रमुं अपूर्व अवसर' का पद गाता रहा। की शहे तक २१ माथाओं का संपूर्ण 'अपूर्व भिरी भावदणा के ने व प्रीत सीव रखा, परंतु मेरी भावदणा के ने व

र्घटे तक २१ नाजा रहा। चंटे तक २१ नाजा रहा। मंदि रखा, परंतु मेरी भावदशा वैसी ही बनी रही। मैं धन्य हुआ। सबसे नीत पूरा हुआ, सितार नीचे रखा, परंतु मेरी भावदशा वैसी ही बनी रही। मैं धन्य हुआ। सबसे नीत पूरा हुआ, सितार नीचे रखा, परंतु मेरी भावदशा वैसी ही बनी रही। मैं धन्य हुआ। सबसे गीत पूरा हुआ, ।स्तार प्रानंदघनजी ने सबकी प्रसन्नता व्यक्त की एवं उठ खड़े हुए.... उनका अधिक प्रसन्न था मैं। सहजानंदघनजी मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अधिक प्रसन्न था मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अधिक प्रसन्न पाकर मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अधिक प्रसन्न पाकर मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अधिक प्रसन्न पाकर मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अधिक प्रसन्त पाकर मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे अधिक स्वाप का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे अधिक स्वाप का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे अधिक स्वाप का समय ले लिया, तािक मेंने लोभवश उनसे अधिक स्वाप का समय ले लिया, ति स्वा अधिक प्रसन्न था म । त्रव्या उनसे मुलाकात का समय ले लिया, तािक मैं उनकी अंतर्रशा का अधिक प्रसन पाकर मैंने लोभवश उनसे मुलाकात का रूप में थका न था और अपर्व अश्वीविद पाकर । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद सके । उस समय रात के तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपर्व अश्वीविद समय रात के तीन बजे थे । उस समय रात के तीन बजे थे । उ अशीर्वाद पाकर मन लाज्यर ने तीन बजे थे, पर मैं थका न था और अपूर्व अवसर की उस अशीर्वा कर सर्वू । उस समय रात के तीन बजे से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श कर संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर धार्य संस्पर्श के राय संस्पर्थ के राय संस्पर्श के राय संस्पर्थ के राय संस् गंपर्श कर सकू। उस सम्बाधित अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर ध्यानस्य हुआ— संस्पर्श केर सकू । उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर ध्यानस्य हुआ— जागृतविस्था में रहना चाहता था, अतः वस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर ध्यानस्य हुआ— जागृतविस्था में रहना चाहता था, अतः उस समूह से दूर एक एकांत, असंग शिला पर ध्यानस्य हुआ— उस पुण्यभूमि का चाद्या रूप अपनी 'स्मरणिका' में शब्दबद्ध करने का प्रयास (वृथा प्रयास ! अपूर्व था । ध्यान के अंत में उसे अपनी किया, शरीर को थोड़ा आराम दिया एवं मलन अपूर्व अपूर्व के अंत में बांधा जा सकता है ? ) किया, शरीर को थोड़ा आराम दिया एवं मलन अपूर्व अपूर्व के अपना सकता है ? ) किया, शरीर को थोड़ा आराम दिया एवं मलन अपूर्व के अपना सकता है ? ) किया, शरीर को थोड़ा आराम दिया एवं मलन अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के अपूर्व के अपना सकता है ? ) किया, शरीर को थोड़ा आराम दिया एवं मलन अपूर्व के अपूर्य के अपूर्व के अपूर्य 

मेलन अत्र पुर्वा में बैठे थे । गुणग्राहिता की दृष्टि से उनसे कुछ पाने एवं उनका साधनाक्रम मुनिजी गुफामंदिर में बैठे थे । इस चर्चा से मेंने उनके गहन जान उनकी अल्लान

मुनिजा गुफामापर व पूर्व स्वालित साधनाक्रम क्षेत्र मिने उने के गहन ज्ञान, उनकी आत्मानुभूति, पराभिक्त, समझने, मैंने घंटों उनसे चर्चा की । इस चर्चा से मेंने उनके गहन ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय जिला स्वालित की स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय विकाल की स्वालित की सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय गाय विकाल की स्वालित की स्वाल समझने, मन धटा उनल जना ना प्रति व्यवस्थान साम, उनका आत्मानुभूति, पराभिक्त, प्राम्झने, मन धटा उनल जना ना पर्या उच्च ज्ञान दशा का परिचय प्राप्त किया। उनसे प्रेरणा उम्मुक्तता, प्रेम, बालक की-सी सरलता एवं उच्च ज्ञान दशा का परिचय प्राप्त किया। उनसे प्रेरणा उम्मुक्तता, प्रेम, बालक की सामय व्यतीत होने पर भी उन्होंने अवांव उन्ह उमुक्तता, प्रम, बालाय, प्रा, प्रम, बालाय, प्रा, प्रा, प्रा, प्रम, प्रा, प्रम, प्रा, प्रम, व्या, प्रम, पृथ्नों को सुलझाणा । २००० ज्या का प्रमवश उन्होंने अपनी अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी; यह मेरा सोभाग्य था, क्योंकि यहां किसी को प्रवेश नहीं अपनी अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी है अंदर्गान में जाने जी का जाने जी का प्रवेश नहीं अपनी अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी है अंदर्गान में जाने जी का जाने जी का प्रवेश नहीं अपनी अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी है अंदर्गान में जाने जी का प्रवेश नहीं का प्रवेश नहीं का प्रमाण की अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी है अंदर्गान में जाने जी का प्रवेश नहीं का प्रमाण की अंतर्गुफा की झलक भी दिखलायी हो अंदर्गान के अंदर्ग का प्रवेश नहीं का प्रवेश नह अपना अत्राप्ता था राज्य सहज भी है) हम स्वयं अपनी ही अंतर्गुफा में जाने की क्षमता नहीं रखते। मुनिजी मिलता (यह सहज भी है) हम स्वयं अपनी ही उत्तर्गुफा में जाने की क्षमता नहीं रखते। मुनिजी मिलता ( थह सहुर्ग ना हुन हो त्या क्षित । मुनिजी के मुनिजी की चंदन की प्रतिमाएँ भी दिखलाई । चंदन की प्रतिमा के नुमान की चंदन, धातु, रत्न की विविध कलात्मक जिन-प्रतिमाएँ भी दिखलाई । चंदन की प्रतिमा न गुफा का अपन, जापुर, ना नारा में में शांति. नीरवता विकल्प-शून्य स्वरूपावस्था के जो परमाणु, जो आंदोलन If it strong that the strong the strong the strong to the the state that are also as the same to the See the site ones and is nothing owner and reference ones and the same of the

servicioni del grande de la

SER METERS OF THESE SERVICES AND ADDRESS OF THE SERVICE WAS A THOSE WAYS THE SERVICE WAS A THORE WAY TO SERVICE the figurest species which is the second of the same . said , regul , deliterate , dieter, die

alicani flattice for a protect of elicateless asserts post of - alicani protect of the contract of the contrac SECRETARIES BY AN AREA & STATE OF STATE Companies and the first discommendation of the state of suggests and the state of t Special did 6.0 december only on the one of such that the state of the same of

As the seas three, every control, as many condition are open up, and plant at BIET OF SHAPE OF THE OR ...

A CHE MAN DE UN WELLE FOR THE SE SERVICE OF THE PARTY AND ADDRESS OF TH or coment as not feed to the की काम और मार्ग लॉर्ड लंकी और कार्ग नहीं क्षेत्रकृतिक कुटा कर्क द्वार अर्थ कार्य कार्य कार्य प्रतिकारण गुण्याम में बीच पत See and objects over a principle over the see processes principle over the see of the se मार्थ काले क्षर और काल है कहें । किश्वने राज्य - महरात्म काले और मार्थ का

O fig. offices, the placent freely excell g . 4 and fit ments time de spin of 2 to Station agent 2 minutes all gene property and after it would be been all agents at the contract of the contrac the second state and the second secon after front and employed a link formerfly as from plant as

expensed extend all prior top it enables through it were request to Martin legal of const. and to the state of the const. In section we extend to compare the dig age to the product agrove . A sine it is age it.

the feast of forward & & plants con ? . Home, then, type, Carried and the superior of the second element & man & second

- specimens-set

of a second a 4 second as a second as AND ASSESSED BY A ARREST OF THE ROLL WHILE AND ADDRESS OF THE PARTY OF A STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE PAR A SECOND The second secon of the property to the A officer, then & OF SPETT STEETING OF SPE SPINS STREET WHITE WHEN SHEET WE WE WERE THE WAR WHEN कार कार्या कारीकाल क्षेत्र करून स्था Constitution destruction and contract to the second spread and of the most desired and section to the क जनसम्बद्धाः कारिताः के GENERAL ME MELEN and assessed to sending too them to the total Normal II per at the left appropriate the second of the same of the top general ter seen fangeren get 5 and 40 min बूटर पर रूप बूटर प्रीप्ता बूटर प्रीप्त प्रस्ता specimen and the fit of the first broady man / ANDRESS HE PERSON

क्षेत्र पुरस्त एकं कार्योग के लेखे की :-'पराम रामा कार्यात क्षेत्रिका के आवासक. सरम सम्बद्ध एक विता, सामने असले कार्य ?'

Tanadh airsig albaman, airis anga atawa i ana is ann ailim ann ma ma ma ayanan i

( - 1000 ; 1000 (1000))

in the second of the second

सम्यग् साधना की समग्र दृष्टि :

वर्ष साधना की समग्र दृष्टि : शिवपुर-निजदेशकी ओर संकेत करते ये घोष-प्रतिघोष मेरे अंतरपट से टकरा कर स्थिर है शिवपुर-निजदेशकी ओर संकेत करते ये घोष-प्रतिघोष मर चुके थे — आश्रमभूमि पर मेरे प्रथम २४ घंटों के अंतर्गत ही ! इस अल्प समय में मैने कई अनुभव चुके थे — आश्रमभूमि पर मेरे प्रथम २४ घंटों के अंतर्गत हा । २००० किये !! अनुभवी ज्ञानियों का संग पाकर मेरी विश्रृंखल साधना पुनः सुव्यवस्थित हुई । मैं दुवारा मुनिजी के पासे जाने के लोभ का संवरण न कर पाया।

नों के पासे जाने के लोभ का संवरण न कर पाना । पुन: उनके साथ महापुरुषों की जीवन-चर्चा एवं उनकी सम्यग् साधना दृष्टि से संबंधित प्रम्यू पुन: उनके साथ महापुरुषों की जीवन-चर्चा एवं उनका साथ इसका आरंभ हुआ। भगवान प्रदेश आचार्य हरिभद्रसूरि, देवचंद्रजी, यशोकि चर्चा हुई । महायोगी आनंदघनजी विषयक मेरी जिज्ञासा जा प्रशास क्षेत्र भगवान भगवान महावीर, तथागत बुद्ध, किलकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, आचार्य हरिभद्रसूरि, देवचंद्रजी, यशोविजयजी, महावीर, तथागत बुद्ध, किलकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, आधार कृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी, कुंदकुंदाचार्यजी और विहरमान तीर्थंकर भगवान सीमंधर स्वामी और कृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी, कुंदकुंदाचार्यजी और विहार किया..... उन दिव्य-प्रदेशों कर कृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी, कुंदकुंदाचार्यजी और विहार किया.... उन दिव्य-प्रदेशों की याज्य स्वामी और लोकोत्तर व्यक्तियों की चेतनाभूमि में मुनिजी के संग मैंने विहार किया.... उन दिव्य-प्रदेशों की याज्य दिया । ने मुझे अत्यंत समृद्ध एवं स्वस्थ-सभर बना दिया।

झे अत्यंत समृद्ध एवं स्वस्थ-सभर बना १९५५ तत्पश्चात् वर्तमान जैनाचार्यों एवं अन्य महापुरुषों के साधना प्रदेश में विचरण किया। गांधीजी, तत्पश्चात् वर्तमान जैनाचार्यों एवं अन्य महापुरुषः श्री अरविंद, रवीन्द्रनाथ, मिल्लकजी, विनोबाजी, चिन्नम्मा इत्यादि की साधनादृष्टि की तुलना चली। अप्री अरविंद, रवीन्द्रनाथ, मिल्लकजी, विनोबाजी, चिन्नम्मा अपने आपको पहचान ..... तू तेरा क्रा श्री अरविंद, रवीन्द्रनाथ, मिल्लकजी, विनोबाजा, प्राप्त आपको पहचान ..... तू तेरा सम्हाल ! ..... अपने आपको पहचान ..... तू तेरा सम्हाल !" इससे मैंने यही सार निकाला : "आत्मदीप बन : ..... और इसके फलस्वरूप मेरी विद्या की, ज्ञान-दर्शन-चारित्र साधना की, आत्मानुभूति की अभीपाएँ और इसके फलस्वरूप मेरी विद्या की, ज्ञान-पर। पुन: जागृत हुई । वीतराग प्रणीत साधनापथ एवं श्रीमद् राजचंद्रजी का जीवनदर्शन, आज तक के पुनः जाग्रत हुईं। वीतराग प्रणीत साधनापथ एप राज्य प्रतीत होने लगा। कुछ समय पश्चीत् मेरे अनुभव एवं आज की प्रश्नवर्चा के बाद मुझे अपना उपादेय प्रतीत होने लगा। कुछ समय पश्चीत्, मेरे अनुभव एवं आज की प्रश्नवर्चा के बाद पुर. भेरे अनुभव एवं आज की प्रश्नवर्चा के बाद पुर. अपनी साधना दृष्टि का विशेष रूप से स्पष्टीकरण करने हेतु मैंने उनसे ( सहजानंद्घनजी से पत्र द्वीरा) अपनी साधना दृष्टि का विशेष रूप स स्पष्टाना प्रश्न किया था। उनके उत्तर से श्रीमद् की, उनकी-खुद की और आश्रम की समग्र, सारग्राही, संतुिल्ल प्रश्न किया था। उनके उत्तर से श्रीमद् का, जार आपके हृदयरुपी मंदिर में अगर श्रीमद् की प्रशामित साधनादृष्टि प्रकट होती है। उन्होंने लिखा था: "आपके हृदयरुपी मंदिर में अगर श्रीमद् की प्रशामास साधनादृष्टि प्रकट होती है। उन्होंन १९९५ में प्रश्नामास निमग्न, अमृतमयी मुद्रा प्रकट हुई हो, तो उसे वहीं स्थिर बनाइए । अपने चैतन्य का उसी स्वक्षा निमग्न, अमृतमयी मुद्रा प्रकट हुई है। ... में परिणमन ही साकार उपासना का साध्य बिंदु है, वही सत्यसुधा है। हृदयमंदिर से सहस्रदल कमल में परिणमन ही साकार उपासना का तार की तरह चित्तवृत्ति प्रवाह का अनुसंधान बनाये रखना, में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहीं लक्ष्यवेधी बाण की तरह चित्तवृत्ति प्रवाह का अनुसंधान बनाये रखना, में उसकी प्रतिष्ठा कर, वहा लक्ष्या स्वार स्वार अनुसंधान को शरण कहते हैं। शर अर्थात् तीर। शरणबल यही पराभिकत या प्रेमलक्षणा भिक्त है। इसी अनुसंधान को शरण कहते हैं। शर अर्थात् तीर। शरणबल यही पराभिक्त या प्रेमलक्षणा नाया स्वार्थित स् से स्मरण भी बना रहता है। त्यां की छा जाती है; सर्वांग आत्मदर्शन एवं देहदर्शन की भिनता स्पृष्ट संपूर्ण आत्म-प्रदश पर जा । भनता स्पृष्ट होती है; एवं आत्मा में परमात्मा की छवि विलीन हो जाती है । आत्मा-परमात्मा की यह अभेद की होती है; एवं आला प्राप्त का अंतिम बिंदु है। वहीं वास्तविक उपादान सापेक्ष सम्यग् दर्शन का स्वरूप है:

चतुरांगल व्है दृग से मिलहै, रस देव निरंजन को पिबही,

गही जोग जुगोजुग सो जीव ही।"

इस काव्य का तात्पर्याध यही है -इस काट्य का तार इस किट्य का तार एवं सहस्रदल कमल के बीच चार अंगुल का अंतर है। उस कमल की कर्णिका में एवं मुद्रा वहीं सत्यसुधा है, यही स्वयं का उपादान है। जिसकी यह आपन हुस एवं सहस्त्रवता कि कारण का विकास होता है एवं सहस्त्रवता के कारण को कारण के कारण के अंग्रही स्वयं का उपादान है। जिसकी यह आकृति बनी है, की साकार मात्र है। जिनकी आत्मा में आत्म-विभव के जितने अंग्र का विकास की किया कि विकास की किया की विकास होता है एवं स्व विष्य क्षित्र है। जन्म विश्व क्षित्र एवं अचिरण विश्व हो स्ट्रा के विकास हुआ हो, अति है। अति क्षेत्र है। यह क्षित्र क्षेत्र है। यह क्षित्र के विश्व कि सर्वेष्ठा विश्व कि आवरण विश्व हो स्ट्रा कि कि स्व कि स

ति । गर्थ है। गर्थ भवतात्मा का चिंतन एवं आचरण विशुद्ध हो सकता है, अतएव भक्ति, जान एवं योग गर्थ भवतात्मा संभव होता है। ऐसे साधक को भक्ति-ज्ञान शून्य मात्र योग स्थित का निर्वे विचार एवं आचार शुद्धि का नाम ही भिक्त, ज्ञान एवं योग है और यही अभेद स्थित नहीं। दृष्टि, विचार एवं चारित्राणि मोक्षमार्ग है। बिना पराभिक्त के, ज्ञान पराभिक्त के, साधना करनी क्षा माक्त, ज्ञान एवं योग है और यही अभेद साधना नहीं। दृष्टि, विचार एन चारित्राणि मोक्षमार्ग' है। बिना पराभिक्त के, ज्ञान एवं आचरण वर्षित से 'सम्यग् दर्शन ज्ञान उदाहरण हैं आ. र.। अतएव आप धन्य हैं, कारण कि व परिणामन से स्वना दुर्लिभ है; इसका उदाहरण हैं आ. र.। अतएव आप धन्य हैं, कारण कि व परिणामन से स्वना दुर्लिभ हैं। इसका उदाहरण हैं । उहार से साथ कि विकास से साथ कि सा आवर्ष सम्यग् दशान साम्यग् हैं; इसका उदाहरण हैं आ. र.। अत्तएव आप धन्य हैं, कारण, निज चैतन्य क्षित्र स्वना दुर्लभ हैं; इसका अंकित कर पाये हैं। ॐ।" क्षित्र सामकृपाळु की छिंव अंकित कर पाये हैं। ॐ।" को विश्<sup>द्ध</sup> (उ. १ अतएव को विश्<sup>द्ध</sup> परमकृपाळु की छिव अंकित कर पाये हैं। ॐ।" के वर्षण में परमकृपाळु साधना की उनन्ही

परमकृषाण्ड होण में परमकृषाण्ड होण में परमकृषाण्ड समग्रसाधना — सम्यग् साधना की उनकी यह समग्र दृष्टि मुझे चिंतनीय, उपादेय एवं प्रेरक प्रतीत समग्रसाधना — सम्यग् साधना की उनकी यह समग्र परिचय में ही वह सम्बन्ध समग्रसाधना किशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह सम्बन्ध क सम्माधना — सन्तर् प्रक्षित प्रतीत क्षिण स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ सम्माधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ समाधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ समाधना विशेष स्पष्टीकरण किया, परंतु प्रत्यक्ष परिचय में ही वह बलवती और हढ़ समाधना विशेष समाधना समाधना समाधना समाधना विशेष समाधना समा हुई। इस पत्रने उसका । जर में इतना आकर्षित हुआ कि वहां से हटने का मन न हुआ..... अंत में बन जड़ा .... ।

ा ही पड़ा ..... । और विदा की बेला में गूँज उठे गुफाओं के बुलावे..... इस समय चारों ओर फैलीं गिरि कंदराएं, और विदा की बेला में गूँज उठे गुफाओं एवं प्रचंड प्रतिध्विन से मेरे अंजर्जे और विदा का बरा। रें के रहीं थीं एवं प्रचंड प्रतिध्विन से मेरे अंतर्लोंक को झकझोर पूर्व शिलाएं जैसे मेरी राह रोक रहीं थीं ..... उनके इस बंधन से छटना आगा – उठना ही पड़ा .... । गुफाएं एवं शिलाए जात भर उत्तों थीं .... उनके इस बंधन से छूटना आसान न था .... उस हीं थीं कानों में दिव्य संगीत भर रहीं थीं .... पर अंत में निरुपाय हो वहाँ मे हीं थीं; काना म ।५०० ते टालना संभव न था ..... पर अंत में निरुपाय हो वहाँ से चला – यथासमय विर-परिचित-से निमंत्रण को टालना संभव न था कर ऋणमक्त होने । श्रीपन के — ं विर-परिचित-स । नन्त्र से साथ, कर्तव्यों की पूर्ति कर ऋणमुक्त होने । श्रीमद् के, स्वयं की अवस्था पुनः आने के संकल्प के साथ, कर्तव्यों दे रहे थे : पुन. जार के सूचक ये शब्द, जैसे मेरी ही साक्षी दे रहे थे :

"अवश्य कर्मनो भोग छे; भोगववो अवशेष रे, तेथी देह एक ज धारीने, जाशुँ स्वरुप स्वदेश रे, धन्य रे दिवस आ अहो !"

परंतु एक ही देह धारण-कर स्वरुप-स्वदेश, निज निकेतन पहुँचने का सौभाग्य उनके-से भवात्माओं का ही था, क्योंकि वे जीवन-मरण के चक्र से मुक्त हो चुके थे; जब कि मुझ-सी भव्यात्मा को कई भवों का पंथ काटना शेष था ! परंतु गुफाओं के साद, गुफाओं के बुलावे मुझे हिंमत दे रहे थे : ''सर्व जीव हैं सिद्ध सम, जो समझें, बन जायँ।''(श्रीमद्) साथ ही स्वयं सिद्धि की क्षमता की ओर निर्देश कर रहे थे; निश्चितता एवं निष्ठापूर्वक शीघ्र ही वापस आने

श्री सहजानंत्रधन गुरूगाथा का निमंत्रण दे रहे थे। मैं जानता था, कि इस निमंत्रण को मैं ठुकरा नहीं पाऊँगा अतः यह सिक्ति के किला पहार्थी में साधना हेतु निवास करूँगा, मैं निकल पहार्थी करते हुए कि एक दिन इन्हीं गुफाओं में साधना हुए कि एक दिन इन्हीं गुफाओं में साधना हुए सिएक पढ़ा पति पहा पति भारत पति पहा पति साथ भव्य भद्रहृदय भद्रमुनिजी, भिक्तसभर माताजी, ओलिये खेंगारबापा एवं मस्त मौनी आस्पाति का वह दिव्य 'वासक्षेप' जिसे मुनिजी ने अलापाति साथ भव्य भद्रहृदय भद्रमुनिजी, भिक्तसभर माताजा, जारा के आशीर्वाद थे; इस आशीर्वाद का प्रतीक था वह दिव्य 'वासक्षेप' जिसे मुनिजी ने आत्माति — भ दिया था।

झे दिया था, मेरे मस्तक पर भर दिया था अपनी दिवस-यात्रा पूरी कर सूरज दूर क्षितिज में ढ़ल रहा था; धरती से विदा हो कर इस तीर्थ से विदा हो रहा था; आकाश विविध है। अपनी दिवस-यात्रा पूरी कर सूरज दूर क्षाप्पः और मैं अपनी साधना यात्रा पूरी कर इस तीर्थ से विदा हो रहा था; आकाश विविध रेगें के अपनी साधना यात्रा पूरी कर इस तीर्थ से विदर में से मेरे ही गाये गीत की कर और मैं अपनी साधना यात्रा पूरी कर इस ताब ... भर गया था..... मंद-मंद समीर बह रहा था..... गुफा मंदिर में से मेरे ही गाये गीत की प्रतिकार उठ रही थी :

"ओह परम पद प्राप्तिनुं कर्यु ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो; तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रह्यो, प्रभु-आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरुप जो-अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?"

'अपूर्व अवसर' की प्रतीक्षा की अभीप्सा से परिपूर्ण यह प्रतिध्विन मेरे कानों में गूँजती हैं, 'अपूर्व अवसर' की प्रताक्षा जा अंतर में अनुगूँज जगा रही थी, तो बाहर से इन सबको परिवृत्त — Superimpose कर रहा प्रचेह आदेश सामने की एक उपत्यका में से आ रहा था;

"विरम विरम संगान्, मुञ्च मुञ्च प्रपंचम्, विस्ज विसृज मोहम्, विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्, कलय कलय वृत्तम्, पश्य पश्य स्वरूपम्, भज विगत विकारं स्वात्मनात्मानमेव..... !"

और सामने फैली गिरिकंदराएं इन पंक्तियों को जैसे दोहरा रहीं थीं -"विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्.... विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम्

पश्य पश्य स्वरूपम् ..... पश्य पश्य स्वरूपम्''

"स्वतत्त्व को - स्वयं के तत्त्व को पहचानो" "स्वरूप को-अपने परम आत्म-रूप को देखो !"

और तभी वीतराग-वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन को प्रमाणित करती श्रीमद् की वाणी गूँज छी: "जिसने आत्मा को जाना, उसने सब को जाना।" "जे एगं जाणइ, से सळ्वं जाणइ ...... ।"

भारि-कंदराओं में से घोष उठा : भारि-कंदराओं में स वा-भारि-कंदराओं में स वा-भारि-कंदराओं में स वा-स्वादिक स्वतत्त्वम्-स्वयं के तत्त्व को पहचान !... पश्य पश्य स्वरूपम् - अपने आत्मरूप

भूवी अत्यास्त्र प्रतिष्ठिति के साथ मेरी आत्मा मुक्त आकाश में विहार करने लगी, और मैं अनिच्छापूर्वक के प्रतिष्ठिति के साथ के उत्तरने लगा — उस आश्रम के केंद्र और मेरे जीवन के आगरण — इस अन्तर्भ धरती पर नीचे उत्तरने हए : को देख : जिल्ला के साथ मरा जाता पुना जाजारा मा वहार करने लगी, और मैं अनिच्छापूर्वक को प्रतिध्वित के साथ मरा जाजारा न उस आश्रम के केंद्र और मेरे जीवन के आराध्य परमगुरु की उस धरती पर नीचे उतरने लगा – उस आश्रम के केंद्र और मेरे जीवन के आराध्य परमगुरु की उस धरती पर नमन करते हुए : ्रिक्ट की अप अपातमा को नमन करते हुए : अपित्री की भव्यात्मा को नमन करते हुए : ्रारत है वर्ज क्यां जेनी दशा, वर्ते देहातीत,

ेंदह कें... ते श्रानीना चरणमां, हो वंदन अगणित ।'' त्रिं वह साधना ने उस योगभूमि से दूर हूँ, और अब भी दूर जा रहा हूँ, परंतु रलकर के त साधना-यात्रा जाए हैं, और अब भी दूर जा रहा हूँ, परंतु रत्नकृट की गुफाओं के भी उस योगभूमि से दूर हूँ, और मंग के प्रत्येक प्रवर्तन में, विवेक एवं के भूत्येक मंसार में, योग के प्रत्येक प्रवर्तन में, विवेक एवं के भूत्येक मंहों कर्म के प्रत्येक की प्रेरणा दे रहे हैं कि कि विवेक एवं के स्वानयोष मुझे कर्म के प्रत्येक की प्रेरणा दे रहे हैं कि कि विवेक एवं कि स्वानयोष मुझे कर्म के प्रत्येक संसार में स्वानयोष मुझे कर्म के प्रत्येक की प्रेरणा दे रहे हैं कि कि विवेक एवं कि स्वानयोष मुझे कर्म के प्रत्येक संसार में स्वानयोष स्वानयोष मुझे कर्म के प्रत्येक संसार में स्वानयोष स् प्राप्त से उस यागभू न प्राप्त संसार में, योग के प्रत्येक प्रवर्तन में, विवेक एवं विश्विद्ध, वे गंभीर ज्ञानीत बनाये रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, नित्य-नैमित्तिक कर्त्तव्य एवं जीवन करा रहे हैं कि क्षा करा रहे हैं कि विवेक एवं जीवन करा रहे हैं कि विवेक एवं विवेक एवं विश्विद्ध हैं कि विवेक एवं विश्विद्ध हैं के विवेक एवं विश्विद्ध हैं कि विश्विद्ध हैं कि विवेक एवं विश्विद्ध हैं कि विश्विद्ध हैं कि विवेक एवं विश्विद्ध हैं कि विश्विद हैं कि विश्व हैं कि विश्विद हैं कि विश्व हैं कि विश्व हैं कि विश्व हैं कि वि र्थं स्थूला पूड़ा कान जा जा प्रत्यक प्रवर्तन में, विवेक एवं विश्विद्ध, वे गंभीर ज्ञानीत बनाये रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, नित्य-नैमित्तिक कर्त्तव्य एवं जीवन व्यवहार अन्सिर्वित एवं जागृति बनाये रखने करा रहे हैं : अनासाका एन से मेरा अनुसंधान करा रहे हैं :

" "विद्धि विद्धि स्वतत्त्वम् .....।"

ंपर्य पर्य स्वरूपम् .... ।'' <sub>''प्रिय</sub> पर्व को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया.....।''

# दक्षिणापथ की साधनायात्रा : प्राक्कथन दो शब्द

चौदह वर्ष पूर्व, यहाँ वर्णित भूमि-श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, हंपी-के प्रथम दर्शन के उपरांत पर लेख लिखा था। उसके पश्चात् इस भूमि के प्रति इतना आकर्षण रहा हि इन पंक्तियों के लेखक ने, आश्रम की अभिनव भूमि पर, स्वयं साधना एवं विद्यापीठ के निर्माण हेत्, अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ का प्राध्यापक-पद तक छोड़कर, बेंगलोर एवं हम्पी आकर निवास किया। इस स्थनतिए एवं विद्यापीठ-निर्माण कार्य की प्रेरणा एवं आज्ञा देनेवाले थे - परम उपकारक विद्यानुह पर्वपृष्ण प्रज्ञाचक्षु डो. पंडित सुखलालजी, जिन्होंने लेखक को अपनी निश्रा एवं सेवा-शुश्रूषा भी छुड़वाका दूर दक्षिण में भेजा। उसके बाद की कहानी भी लंबी-चौड़ी है, जो 'साधना-यात्रा का संधान पर्य के नाम से इसी क्रम में लिपिबद्ध हो रही है। आज योगीन्द्र श्री सहजानंदघनजी सदेह से नहीं रहे, प्रज्ञाचक्षु पंडितवर्य श्री सुखलालजी भी नहीं रहे, परंतु इन महापुरुषों की प्रेरणा एवं भावना, कहें प्रतिकूलताओं के बीच से भी, चौदह वर्षों की तपस्या के पश्चात् अब साकार रूप लेने जा रही है।

इस विषय में अधिक अभिव्यक्ति एवं जानकारी पाठकों के प्रतिभाव एवं रुचि जानने के पश्चारा यहाँ प्रस्तुत है केवल एक ही दिन के इस प्रथम दर्शन का आलेख। मूल गुजराती से हिन्दी में अनुवार यहाँ प्रस्तुत है केवल एक ही दिन के इस प्रथम पर्ण, सुन्दर एवं समयबद्ध मुद्रण भाईश्री हिर्ग्यं एवं सम्पादन मेरी सुपुत्री कु. पारुल ने, पिरश्रमपूर्ण, सुन्दर एवं समयबद्ध मुद्रण भाईश्री हिर्ग्यं एवं सम्पादन मेरी सुपुत्री कु. पारुल ने, पिरश्रमपूर्ण, सुन्दर एवं समयबद्ध मुद्रण भाईश्री हिर्ग्यं विद्यार्थीने और आंशिक अर्धसहायता कुछ सहधर्मी गुरु-बंधुओं ने की है, जिसके लिये सभी का में आभारी हूँ। मेरे साहित्य विद्यागुरु श्रद्धिय डो. रामिनरञ्जन पाण्डेयजी का भी उनके मूल्यका आमुख के लिये अनुगृहीत हूँ।

इस साधनायात्रा की, जो कि अब भी चौदह वर्षों के उपरांत भी सतत चल रही है, सदा-सर्वत्र की साक्षी, प्रेरक एवं आशीर्वाद-प्रदात्री रही हैं - परम उपकारक आत्मज्ञा जगत्माता पूज्य माताजी, जिनका तो अनुग्रह मानना भी शब्दों के द्वारा सम्भव नहीं । उनकी निर्मलात्मा को वन्दना भर कर अभी तो विदा चाहता हूँ ।

- प्रतापकुमार टोलिय

यो.यु. सहजानंदघनजी जन्मदिन भा. शु. १०, वि. सं. २०४१, २३-९-१९८५, 23-9-1985 १२, कैम्ब्रिज रोड़, बैंगलोर-५६०००८.

## दक्षिणापथ की साधनायात्रा : आमुख

स्थित परम धन्य है, जो इसके पथ पर चल पड़ता है वह स्वयं अपने को तथा की कि कि स्वयं अपने को तथा की कि कि सकता है। इस पथ पर चलने वाले को क्रमशः प्रकाश प्राप्त के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कार के कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कार के कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कार के कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्थित परम जन है। इस पथ पर चल पड़ता है वह स्वयं अपने को तथा की की की किया प्रकार की सकता है। इस पथ पर चलने वाले को क्रमशः प्रकाश प्राप्त होने लगता स्वाधिना की धन्य बना सकता की सिब्द्रि प्राप्त हो जाती है। हज़ारों सूर्यों के प्रकाश से भी जन की सिब्द्रि प्राप्त हो जाती है। हज़ारों सूर्यों के प्रकाश से भी जन की सिब्द्रि प्राप्त हो जाती है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जन के सुकीर धीरे की प्रकाश होता है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जन के सुकीर की प्रकाश होता है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जन के स्वाधिन का प्रकाश होता है। स्वाधना होता है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इज़ारों सूर्यों के प्रकाश में भी अधिक क्षित्र होते होते है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जाता है उसके भीतर से कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। सत्यं जानं कि प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। कि सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। कि सर्वज्ञ हो कि सर्वज्ञ हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो हो हो हो है। कि सर्वज्ञ हो हो दूर्यों की प्रकार प्रकार का ति है। जिसको वह प्रकाश प्राप्त हो जाता है उसके भीतर से अजान है और धीरे प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। 'सत्यं ज्ञानं अनन्तम् ब्रह्म' ब्रह्म प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। 'सत्यं ज्ञानं अनन्तम् ब्रह्म' ब्रह्म प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। 'सत्यं ज्ञानं अनन्तम् ब्रह्म' ब्रह्म प्रकाश के वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। हैं और धार का प्रकाश होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। 'सत्यं ज्ञानं अनन्तम् ब्रह्म' ब्रह्म सत्यस्वरूप, के अनिवार समाप्त हो जाता है। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी चेतना अन्ति के अधिक समा जाता है. यह अध्यक्षि अनंत तत्त्व है। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी चेतना अन्ति के अधिक समा जाता है. यह अस्ति चेतना अन्ति चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना चेतना चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना चेतना में सब कुछ समा जाता है. यह अस्ति चेतना चे हैं जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाता है। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी चेतना अनन्तभेदिनी कि अभिवास और अनंत तत्त्व है। जिसे वह ब्रह्मसिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी चेतना अनन्तभेदिनी कि अभिवास और अनंत चेतना में सब कुछ समा जाता है, यह अनन्त चेतना सब कल रेक्टे ब्रिटिंग अस्ति है। उस अनन्त चेतना से सकती। ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ हो जाना है। का अवित तत्त्व है। अवित तत्त्व है। अवित चेतना में सब कुछ समा जाता है, यह अनन्त चेतना सब कुछ देखने लगती है। सब कुछ जानता है। उस के जानता है। उस के जानता है। उस के न्या वित्ता है। ज्या वित्ता है। उस के न्या वित्ता वित्ता वित्ता है। उस के न्या वित्ता वित्ता वित्ता ह श्री स्वर्त है। उस अनन्त चतना न से ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञ हो जाता है। सब कुछ जानता है। जो ब्रह्मज्ञानी है। जी ब्रह्मज्ञानी है। सीमा में सर्व कैसे समा कि किसे समा कि किसे समा कि किसे उसकी चेतना अनन्त न होकर सीमित ही रहती है। सीमा में सर्व कैसे समा कि किसे समा कि किसे उसकी चेतना अनन्त न होकर सकता है ? हों जाता है। सब कुछ जानता है। जो बहाजानी है। जो बहाजानी है। कोई वस्तु इससे छिप नहां तप्ता स्वीमित ही रहती है। सीमा में सर्व कैसे समा सकता है? है। कोई वस्तु उसकी चेतना अनन्त न होकर सीमित ही रहती है। सीमा में सर्व कैसे समा सकता है? वहीं होता उसकी मनुष्य सर्वज्ञ कैसे हो सकता है?

तहीं होता उसवा मनुष्य सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? जीवित चेतनावाला मनुष्य सर्वज्ञ कैसे हो सकता है ? हार है जिसे कि पहीं का निर्माण गुरु की सहायता से होता है, इस पथ पर वही गुरु आगे ले जा कि पहीं का निर्माण गुरु की सहायता है। जो स्वयं पथ नहीं जानता कर कि साधना के पहीं का पूरी कर चुका रहता है। जो स्वयं पथ नहीं जानता कर कि प्रकरण है। इसा साल वर्ण कूप पड़न्त। - जिसका गुरु के अन्थला चेला के जी सकती है। इसा साल वर्ण कूप पड़न्त। - जिसका गुरु अंधा है वह शिष्य भी उससे के जी निर्देश। अन्धा अंधे ठेलिया दून्यूँ कूप पड़न्त। - जिसका गुरु अंधा है वह शिष्य भी उससे ख़ी निर्देश। जिब एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाना के ने ल ं अन्धा अन्य जार कूर्य के अधा है वह शिष्य भी उससे खर्ग निर्म्थ । जब एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाता हैं, तो दोनों एक अधिक अंधा होगा । जब एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल-ठेल कर आगे बढ़ाता हैं, तो दोनों एक

कुएँ में गिरत ए सब्बे गुरु का लक्षण बताते हुए कबीर कहते हैं - बिलहारी गुरु आपणी द्यौ हाड़ी के बार । साथ कुएँ में गिरते हैं। सच्चे गुरु का लावा हाड़ी के बार। न गुरु आप धन्य हैं। आप तो स्वर्गीय अनन्त सत्य होवन अनंत उद्याड़िया अनंत दिखावण हार। न गुरु आप धन्य हैं। आप तो स्वर्गीय अनन्त सत्य लोवन अनंत उधा हुन हो अपने मेरे भीतर अनन्त नयन खोल दिये जिससे मैं अनन्त को का दर्शन हर क्षण करते रहते हैं। आपने मेरे भीतर अनन्त नयन खोल दिये जिससे मैं अनन्त को का दर्शन हर सकते हैं। जो के का जोचन ही अनन्त का दर्शन करा सकते हैं। जो के का का दर्शन हर क्षण प्रतास प्रभन्त को दर्शन करा सकते हैं। जो नेत्र जगत् के स्वार्थों की साधना देख सकूँ। - अनन्त लोचन ही अनन्त की मित रह जाते हैं ते अनन्त को के के के के लिय कवल उन्हें जाती है तभी अनन्त सत्य परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा की प्राप्ति की सामा जनार है। प्राप्त तो वह हर क्षण में रहता है; पर उस प्राप्त को अज्ञान देखने नहां उसपा रें नहीं देता । ठीक उसी तरह जिस तरह कोई वस्तु हमारे हाथ में ही रहती है, पर हम उसे ढूँढ़ते रहते नहा पता । जन्म है-तेरा साई तुज्झ में ज्यों पुहुपन में बास । कस्तूरी के मिरग ज्यूँ इत उत सूँघत धास । तेरा स्वामी तो तेरे ही भीतर है जैसे फूल की सुगन्थ फूल में समाई रहती है । कस्तूरी की मुगन्ध मृग के भीतर ही रहती है, पर वह उसे पाने के लिये इधर-उधर घास सूँघता रहता है। प्रत्येक परमाणु में शक्ति बनकर बैठा हुआ परमात्मा प्रति पल सब को प्राप्त है; पर उसको देखने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है ।

अनन्त परमात्मा तक पहुँचाने वाली यात्रा भी अनन्त ही रहती है। उस यात्रा के पथ पर पर रु मिल स्वार के कि पहुँचाने वाली यात्रा भी अनन्त ही रहती है। उस यात्रा के पथ पर सद्गुरु मिल गया तो यात्री धन्य बन जाता है। दक्षिणापथ ही क्यों ? वह तो सब दिशाओं भे है। इसीलिये दक्षिण में भी। दक्षिण में भी धन्य लोग हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में भी-एक-से-एक धन्य। हाँ धन्य । हाँ, उनको खोजने की आवश्यकता होती है । साधक का भाग्य अच्छा रहता है तो उसे सिंध गरु पान के — वोजने की आवश्यकता होती है । साधक का भाग्य अच्छा रहता है तो उसे सिंध गुरु प्राप्त हो जाता है। इसी को कबीर ने-कछू पूरबला लेख-कहा है। पूर्व जन्म की साधना आपे बढी टर्ट राज्य के इसी को कबीर ने-कछू पूरबला लेख-कहा है। पूर्व जन्म की साधना आपे बढ़ी हुई रहती है तो इस जन्म में सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ये संस्कार मनुष्य में ही नहीं, पश् पक्षी में भी रहते हैं। टोलियाजी ने अपनी इस कृति में आत्माराम श्वान की सुन्दर चर्चा की है। जटायु, जाम्बवान, हनुमान और काक भुशुण्डि भी तो ऐसे ही साधक थे । उदयपुर का गजराज भी इन्हीं संस्कारों का धनी था। मत्स्य, कच्छप, वराह और शेषनाग के शरीर में भी तो अनंत संस्कारवान नारायण बैठ गये थे। वे नारायण कहां नहीं है। प्रहलाद के लिये तो खम्भे से प्रकट हो गये। धर्मराज्ञ युधिष्ठिर के साथ भी श्वान स्वर्ग तक गया था। श्वान के समान स्वामिभिक्त का आदर्श और के प्राचाहर के साथ भी श्वान स्वर्ग तक गया था। श्वान के स्वान मेरा नाउँ, गले राम की जेवरी, मिलेगा ? इसीलिये कबीर ने कहा — "कबीर कूत्ता राम का, मोतिया मेरा नाउँ, गले में राम के जित खींचे तित जाउँ।" कबीर राम का कुत्ता है। मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम की उनके प्रेम की रस्सी बँधी हुई है वे मुझे जिधर खींच कर ले जाते हैं उधर ही मैं चला जाता है। प्रेम की रस्सी बँधी हुई है वे मुझे जिधर खींच कर ले जाते हैं। त्रम का रस्सी बँधी हुई है वे मुझे जिधर खींच कर स शरणागत मुक्त पुरुष की भक्ति का आदर्श जैसा श्वान के हृदय में स्थापित मिलता है, वैसा अन्य सम्भव नहीं ।

न नहा । सत्य, अहिंसा और प्रेम की शक्ति अपार होती है । सब महात्मा इन्हींकी सिद्धि प्राप्त कार्ने सत्य, अहिंसा और प्रेम की शक्ति अपार होती है । सब महात्मा इन्हींकी सिद्धि प्राप्त कार्ने सत्य, अहिंसा और प्रेम की शक्ति अपार हाता है जाती है, वे जिन हो जाते हैं, इन्द्रियातीत के लिये साधना करते रहते हैं। जिनको यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे जिन महात्माओं 4 के लिये साधना करते रहते हैं। जिनको यह सिद्धि प्राप्त बना देते हैं। जैन महात्माओं ने भी इन भगवान हो जाते हैं, समग्र विश्व को वे पवित्र और पावन बना देते हैं। जैन महात्माओं ने भी इन भगवान हो जाते हैं, समग्र विश्व को व पावत्र आर में कि बाद अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कि क्षेत्रों में अद्भुत सिद्धि प्राप्त की। इसी सिद्धि की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कि क्षेत्रों में अद्भुत सिद्धि प्राप्त की। इसी सिद्ध का नाम के हैं वि के देव ! तुम्हारी ही कृपा से मेरा अज्ञान हू था-नष्टों मोह: स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर-हे देवों के देव ! टोलियाजी ने अपने — था-नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्सुरश्वर-ह रूपा हो गया । मुझे अपने अनन्त स्वरूप का स्मरण प्राप्त हो गया है । टोलियाजी ने अपनी साधना के हो गया । मुझे अपने अनन्त स्वरूप का स्मरण का विश्व मैत्री स्थापित हो चुकी थी, जो समग्र इस पथ पर ऐसे जैन महात्माओं की चर्चा की है, जिनमें विश्व मैत्री स्थापित हो चुकी थी, जो समग्र इस पथ पर ऐसे जैन महात्माओं का चर्चा का ए, प्रात्माओं के स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता विश्व को प्रेममय और पवित्र बना सकते थे। ऐसे महात्माओं के स्मरण मात्र से मन पवित्र हो जाता विश्व को प्रेममय और पावत्र बना सकत जारी । कि लिये उन प्रातः स्मरणीय आत्माओं के है । इसी पावन स्मृति को शाश्वत धारा में स्थापित करने के लिये उन प्रातः स्मरणीय आत्माओं के है। इसी पावन स्मृति का शाश्वत वारा स् जीवन को अक्षर-ब्रह्म को अर्पित कर ग्रन्थ का रूप दे दिया जाता है। टोलियाजी का यह सफल जावन का अक्षर-ब्रह्म का आपत पर प्र प्रयास अनुशीलन करने वालों का मन निर्मल बनाने की शक्ति धारण करता है। इस ग्रन्थ को अनन प्रणाम ।

डो. रामनिरंजन पाण्डेय

(हिन्दी विभागाध्यक्ष, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र)

#### यह साधनायात्रा....

असर्के परम-निमित्त सद्गुरूदेव श्री सहजानंदघनजी के आणीर्वचनों में

श्रीमद् राजचन्त्र आश्रम, हम्मी रिनांक : 19-11-1969

पुनुश्रवंधु श्री प्रतापभाई, श्री प्रतापभाइ, श्री प्रतापभाइ, श्री आपका लेख श्री चंदुभाई द्वारा डाक से प्राप्त सुत्रा । यहाँ नये जिजासुओं का बेंगलीर से अनके साथ धर्मचर्चा में समय व्यतीत होता है अत: लेख कार किया है । सम्ब प्रमुक्षु बधु से आपका प्रमंचर्चा में समय व्यतीत होता है अतः लेख उपर उपर में का अविवासिन और उनके साथ धर्मचर्चा में समय व्यतीत होता है अतः लेख उपर उपर में देख अविवासिन और उसमें कुछ संशोधन किया है। बाकी इस देहधारी को उपमा देने के अतिशयोक्ति की है। कितपय प्रसंगवानिन के अर उनक सार्थ जिलामुओं का अर अर और उनक सार्थ किया है। बाकी इस देहधारी को उपमा देने के विषय में किया है जिला किया है। किया प्रसंगवर्णनों में जो घटनाएँ अर अरिश्योवित की है। किया प्रसंगवर्णनों में जो घटनाएँ अर अरिश्योवित की हैं, वे यदि यहाँ एक अविगम अर उसम कुछ अतिशयोक्ति की है। कितिपय प्रसंगवर्णनों में जो घटनाएँ अन्य व्यक्तियों अपिने कुछ उद्यादा आपने प्रस्तुत की हैं, वे यदि यहाँ पर इस देह्यारी को एक व्यक्तियों अपिने के सब प्रसंग भिन्न रूप से ही किर्के लिया है उद्यादा आपने प्रस्तुत की हैं, वे यदि यहाँ पर इस देहधारी को पृष्ठ कर अपके के सुन कर तो वे सब प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये होते। आपके कै कि अपके के सुन कर उसके आपन के सून कर जा प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये होते। आपके वैयक्तिक अनुभव सूर्व से सूनी होतीं तो वे सब प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये होते। आपके वैयक्तिक अनुभव सूर्व से सूनी होतीं हुई। इस सम्पूर्ण लेख के सम्बन्ध में आप स्वतंत्र हैं और यह के अनुभव के मुख होता ता ज अपके कर अपके मुख से सुनी होता ता ज अपके वैयक्तिक अनुभव मुख से सुनी होता ता ज अपके वैयक्तिक अनुभव मुख से प्रस्नता हुई। इस सम्पूर्ण लेख के सम्बन्ध में आप स्वतंत्र हैं और यह देहधारी किसी पढ़ कर में इस्तक्षेप करने की वृत्ति से प्राय: असंग रहने का आदी है। पूर्व प्रसन्ता हुए प्रसन्ता हुए प्रसन्ता हुए करने की वृत्ति से प्रायः असंग रहने का आदी है। अतः इस लेख की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की सकता है ? की स्वामत्व क्यों और कैसे रख सकता है ?

व्यामित्व क्या होली देख कर कृपाळु देव के वचनामृत का भाषानार करने के लिए अपकी काव्यमय होली देख कर कृपाळु देव के वचनामृत का भाषानार करने के लिए आपकी काळ्या करने के लिए अपकी काळाने का लोभ किसी प्रकार से इस आत्मा में जाग्रत हुआ है सही, लेकिन उसकी अस्का रें। पूर्वि के सम्बन्ध में अवसर आने पर सोचेंगे।

के सम्बन्ध की विशेष समीक्षा की नहीं है। आपको स्वहित के साथ साथ परिहत बाकी उका सहायक सिद्ध हो उस प्रकार से आप उपयोग करें यही आशीर्वाद है। ह जिस के कि जारावाद है। विवासिया तीर्थ में प्रतित मुमुक्ष सभी भाई बहनों

ववाणियां स्त्री स्त्री भाई के क्षेत्र होने पर पहुँच पत्र अवश्य भेजें। वेरा है। प्या माताजी ने आपको अनेकशः आशीर्वाद प्रेषित किये हैं। सर्व मुमुक्षु भाई बहनों वहां से आ सद्गुरु वंदन कहे हैं उसका स्वीकार करें। खेंगारबापा ने आपको विशेष रूप से याद किया है।

धर्मस्नेह में वृद्धि हो ।

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

सहजानंदघन के अनेकानेक आशीर्वाद

(हम्पी यात्रा के प्रथम दर्शन के पश्चात् बेंगलोर होकर अहमदाबाद लौटने पर लिखा गया पत्र)

श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, रत्नकूट, हम्पी : जहाँ आहलेक जगाई—

एक परम अवधूत आत्मयोगी ने !

उन्मुक्त आकाश, प्रशांत प्रसन्न प्रकृति, हरियाले खेत, पथरीली पहाड़ियाँ, चारों ओर टूटे-बिखे र और नीचे क्या के बीच, 'रू खंडहर और नीचे बहती हुई प्रशमरस-वाहिनी-सी तीर्थसलिला तुँगभद्रा-इन सभी के बीच, 'रल कूट' की रत्न-राष्ट्रिक प्रशमरस-वाहिनी-सी तीर्थसलिला तुँगभद्रा-इन सभी के बीच, 'रल कूट' की रत्न-गर्भा पर्वतिका पर, गिरि-कंदराओं में छाया-फैला यह एकांत आत्मसाधन का आश्रम, जंगल में मंगलवत् ।

कुछ वर्ष पूर्व की बात है।

मध्यान्तराल में दूषित बनी हुई इस पुराण प्राचीन पावन धरती के परमाणु बुला रहे थे उसके क होते .... उद्धारक ऐसे एक आत्मवान योगीन्द्र को और चाह रहे थे अपना पुनरुत्थान...!

तीर्थंकर भगवंत मुनिसुव्रत स्वामी और भगवान राम के विचरण की, रामायण-कालीन वाली सुग्रीव की यह किष्किन्धा नगरी ओर कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य की जिनालयों-शिवालयों वाली उपन वाली यह समृद्ध रल-नगरी कालक्रम से किसी समय विदेशी आततायियों से खंडहरों की नगरी बनकर पतनोन्मुख हो गई।

उसीके मध्य बसी हुई रत्नकूट पर्वतिका की प्राचीन आत्मज्ञानियों की यह साधनाभूमि और मध्ययुगीन वीरों की यह रणभूमि इस पतनकाल में हिंसक पशुओं, व्यंतरों, चोर लुटेरों और पशुबलि करने वाले दुराचारी हिंसक तांत्रिकों के कुकर्मो का अडा बन गई ..... !

पर एक दिन ..... अब से कुछ ही वर्ष पूर्व ..... सुदूर हिमालय की ओर से, इस धरती की भीतरी पुकार सुनकर, इससे अपना पूर्वकालीन ऋण-सम्बन्ध पहचानकर आया एक परम अवधूत आत्मयोगी....! अनेक कष्टों, कसौटियों, अग्नि-परीक्षाओं और उपसर्ग-परिषहों के बावजूद और बीच से उसने यहाँ आत्मार्थ की आहलेक जगाई, बैठा वह अपनी अलख-मस्ती में और भगाया उसने भूत व्यंतरों को, चोर-लुटेरों को, हिंसक दुराचारियों को.... और यह पावन धरती पुन: एक बार महक उठी.....

और .... और फिर .... ?

फिर लहरा उठा यहाँ आत्मार्थ का धाम, आराधकों का आराम, साधकों का परम साधना-स्थान यह आश्रम-श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम : गांधी के परमतारक गुरु एवं स्वतंत्र भारत के परोक्ष स्रष्टा परम युगपुरुष ''श्रीमद् राजचंद्रजी'' के नाम से ! इसका बड़ा रोचक इतिहास है और विस्तृत उसके विलक्षण योगी संस्थापक का वृत्तांत है, जो असमय ही चल पड़ा अपनी चिरयात्रा को, चिरकाल के लिए, अनेकों को रोते-बिलखते, परम विरह में तड़पते छोड़कर और अनेकों के आत्म-दीप जलाकर ! ''जोगी था सो तो रम गया'', 'मत जा, मत जा' की दुहाई देने पर भी चल बसा अपने 'महा-विदेह'

वनन्द्रधन गृह्णगाः परंतु उसकी यह पावनकारी साधनापृषि रह गई-अनेकों को जगाने, अपने आपको परंतु उसकी यह पावनकारी साधनापृषि रह गई-अनेकों को जगाने, अपने आपको । श्री तोड़िये .... की लोकोत्तर आत्म-साधना का साक्षी यह आश्रम ल ्रिति । ! शास्त्र आत्म-साधना का साक्षी यह आश्रम पड़ा-पड़ा अपनी करवरें की जी की लोकोत्तर आत्म-साधना का साक्षी यह आश्रम पड़ा-पड़ा अपनी करवरें की जी की चराधिकतवान, परम वात्सल्यमयी, परम करुणामयी आत्मजा अधिक के पर्म अस्की चराधिकतवान है, चिरकाल का बुलावा दे रहा के कि अपको अपको की लाका तर जारन-लाबना का साक्षी यह आश्रम पड़ा-पड़ा अपनी करवरें के के के किया की पराभिवितवान, परम वात्सल्यमयी, परम करुणामयी आत्मजा अधिष्ठित्री पून्य अपने उसकी पराभिवितवान है, चिरकाल का बुलावा दे रहा है-बिना कियी भेद के किया किया के की अपना भिवत-कर्तव्य-आत्म के किया किया किया किया के का का वालकों को : अपना भिवत-कर्तव्य-आत्म के किया किया किया के का आत्म-माध्या-कार्य आत्मजा अधिष्ठजी पृत्य का बुलावा दे रहा है-बिना किसी भेद के, सभी किसी बीत कर्तव्य आत्मजा अधिष्ठजी पृत्य के साधिकों-बालकों को : अपना भिक्त-कर्तव्य-आत्म-कर्तव्य माधने, 'स्वयं' कि की आत्म-साक्षात्कार पाने ..... !! स्वित के साथ 'सर्व' का आत्म-साक्षात्कार पाने ..... !! स्वित के साथ 'सर्व' का भारम-तियाँ-I जा द रहा है का अपना भिक्त-कर्तव्य-३ का अपना भिक्त-कर्तव्य-३ साथ 'सर्व' का आत्म-साक्षात्कार पाने ..... !!' समितयाँ-। सम्मितयाँ-।

ब्रीण महात्मा गांधी को पंचाणुव्रत दिलवाए थे और उसी के बाद गांधीजी की श्रीपर्द राजवन्द्रजी की अनुमित दी थी। इसके उपरांत भी गांधीजी बक्ट के श्रीपर्द राजवन्द्रजी से बना हुआ था। बच्चे श्रीपर्द राजवन्द्रजीन महात्मा की अनुमित दी थी। इसके उपरांत भी गांधीजी जब अफ्रिका की किंद्रेश जाने की अनुमित दी थी। इसके उपरांत भी गांधीजी जब अफ्रिका की को किंद्रेश जाने की अनुमित दी थी। इसमें कोई भी शंका की किंद्रेश जाने की अग्रेस बना हुआ था। इसमें कोई भी शंका की किंद्रेश जी की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तितन के श्रीपद् को विदश जान जा जा । इसके उपरांत भी गांधीजी जब अफ्रिका को गांधीजी को विदश जान जा जा । इसमें कोई भी गंका की बात नहीं में गांधीजी की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था के जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था के जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था के जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था के जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था के जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था की जिल्हा की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधना अनुपम थी असाधना अनुपम थी असाधना अनुपम थी असाधना अनुपम थी असाधना अस मार्ग के शामप् पायत अफ्रिका वात नहीं के कि साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था और तभी के कि राज्यत्र जी की साधना अनुपम थी और उनका व्यक्तित्व भी असाधारण था और तभी के राज्यत्र जी की साधना अमाव डाल सके थे। और प्रभाव भी वैसा जिसके टाएन के भी मही साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के भी साधक सत्यागृही पर वे प्रभाव के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के भी साधक सत्यागृही पर वे प्रभाव के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के भी साधक सत्यागृही पर वे प्रभाव के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के भी साधक सत्यागृही पर वे प्रभाव के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के साधक के रूप में याट कि ने विसा जिसके टाएन के शिवा के में हो तो का साजा जुड़े का साजा जुड़े का साजा जुड़े का साजा जुड़े तो जुड़े तो का साजा जुड़े पर वे प्रभाव डाल सके थे। और प्रभाव भी वैसा जिसके द्वारा गांधीजी है श्रीपर्द साधक सत्यागृही पर वे प्रभाव के रूप में याद किये जायेंगे। हैं श्रीपर्द साधक के रूप में याद किये जायेंगे। के सहान साधक के रूप में याद किये जायेंगे। के सहान साधक के रूप में याद किये जायेंगे।

अस सक थ। और प्रभाव भी वैसा के महान साधक के रूप में याद किये जायेंगे। विश्व में स्वयं और अहिंसा के महान साधक के रूप में याद किये जायेंगे। विश्व में स्वयं और टोलिया से हमारी मुलाकात लगभग २० च जी और आहरा से हमारी मुलाकात लगभग २० वर्ष पूर्व राजगृह में हुई थी और वे भें पूर्व प्रतापकुमार टोलिया से हमारी के माध्यम से उन्होंने जो साधना पथ चना है -के भी के से के से हो दिन रहे थे। संगीत के माध्यम से उन्होंने जो साधना पथ चना है -के भा श्री दो दिन रह न न साधारण भी दो दिन रह न न साधारण भी हो दिन रह न साधारण भी हो है और साधारण स्वार्थ की बीव बैठकर प्रभावशाली ढंग से पंथप्रदर्शन देते हैं, उसे मैं राजगृही में स्वयं देख चुका साधारण की बीव बैठकर प्रभावशाली ढंग से उस समय उनकी मुखाकृति सचम्च के ली की नित्य सुबह-शाम ध्यान करते और उस समय उनकी मुखाकृति सचम्च के ली की नित्य सुबह-शाम ध्यान करते की जान की न हों। स्वयं देखी थी ! यह एक आश्चर्य की बात नहीं कि इन पर भी श्रीमद राजन के हैं। जिस्सी हैं। जिस्सी के अपने प्रभाव पड़ा है और वे श्रीमद् राजचन्द्रजी के आश्रम के असे में प्रभाव पड़ा है और वे श्रीमद् राजचन्द्रजी के उपदेशों को टेप के उपदेशों का पर्याप्त रूप में प्रभाव पड़ा है और वे श्रीमद् राजचन्द्रजी के उपदेशों को टेप के उपदेशों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से प्रचारित एवं प्रसारित कर के के एवं उनके उपदेशों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से प्रचारित एवं प्रसारित कर के के जल उपदेशा का प्राप्त बड़े अच्छे ढंग से प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे हैं। उनके द्वारा ह्या क्रियों को रेप एवं जनके रिकार्डों के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे हैं। उनके द्वारा विश्व जामोफोन रिकार्डों के द्वारा की साधनायात्रा" १४ वर्ष पूर्व श्रीमट सम्बद्ध प्रस्तका "दक्षिणापथ की साधनायात्रा" १४ वर्ष पूर्व श्रीमट सम्बद्ध प्रस्तका एप प्रसारत कर रहे हैं। उनके द्वारा विश्व प्रामीफोन रिकाण (दिक्षणापथ की साधनायात्रा'' १४ वर्ष पूर्व श्रीमद् राजचन्द्रजी के आश्रम, विश्वी गई लघु पुस्तिका ''दक्षिणापथ की साधनायात्रा'' १४ वर्ष पूर्व श्रीमद् राजचन्द्रजी के आश्रम, विश्वी गई लघु पुस्तिका के उपरांत उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। अब स्मान्य कि िन पूर्व प्रास्तायां के आश्रम, हिन्दी मुजराती भाषा में लिखी थी। अब उसका हिन्दी अनुवाद उनकी के प्रथमदर्शन के उपरांत उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। अब उसका हिन्दी अनुवाद उनकी हिन्दी के प्रश्नमदर्शन के पारुल ने बहुत परिश्रमपूर्वक और सुन्दर ढंग मे किया के

हमी के प्रथमपर। पारुल ने बहुत परिश्रमपूर्वक और सुन्दर ढंग से किया है।
सुयोग्य सुपुत्री कु. पारुल मे श्रीमद राजन्मन्द्रानी के जारे ाय सुपुत्र। पुरः इस लघु पुस्तिका से श्रीमद् राजचन्द्रजी के उपदेश तथा उनके प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर इस लधु पुरें त्या अपने साधक को श्रीमद् राजचन्द्रजी का निम्न मूलमंत्र हृदय पट पर अंकित हो जाता है — ्रात्मा को जाना, उसने सब को जाना।"

"जे एगं जाणई, से सळ्वं जाणई - !''

में प्रो. प्रतापकुमार टोलिया को और उनकी सुयोग्य सुपुत्री कुमारी पारुल को इस प्रति के लिये बधाई देता हूँ।

सुबोधकुमार जैन, आरा

("The Jaina Antiquary : श्री जैन सिद्धांत भास्कर" Vol. 38, No. 2, Dec. 1986)

### सम्मतियाँ-॥ : साहित्य समालोचना

प्रस्तुत पुस्तक में दक्षिण के एतिहासिक कर्णाटक प्रदेश के तीर्थ रत्नकूट हम्पी-विजय नगर पर निर्मित श्रीमद् राजचंद्र आश्रम-एक साधना स्थल का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया है। हेमकूट के अनेक खंडहर जिनालयों के मीलों तक फैले प्रदेश में यह तीर्थ धाम साधना हेतु सर्व जन सुल्प है। मानव के लिए ही नहीं, तिर्यञ्चों पशुओं के लिए भी। एक श्वान आत्माराम की चर्चा एक चमल्यारिक के सामने बैठका कर चमत्कारिक रूप में भी ली जा सकती है। श्रीमद् राजचन्द्र की प्रतिमा के सामने बैठकर भिक्त में किल्के में विभोर साधक अपनी साधना में लीन होते हैं। प्रा. प्रतापकुमारजी ने बड़े ही साहित्यिक ढंग से इस छोटी पुस्तक में इस पुनीत स्थान-साधना स्थल का वर्णन किया है जो पठनीय है और साधना हेतु इच्छुक लोगों के लिए प्रेरणादायक है। अतः लेखक धन्यवादार्ह है। पुस्तक की छपाई सफाई सुन्दर है।

''वीर-वाणी'', भँवरलाल न्यायतीर्थ (३, सितम्बर, १९८६) सम्मतियाँ-Ш

बेंगलोर में 1971 में स्थापित 'वर्धमान भारती' संस्था ध्यान, संगीत, ज्ञान और अध्यात्म के द्वारा जैनदर्शन के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रो. प्रतापकुमार टोलिया और उनका परिवार उसमें प्रधान योगदान दे रहा है।

रामायण में वाली-सुग्रीव की 'किष्किन्धा' नगरी की प्राचीनता जहाँ स्थिर हुई मानी जाती है, उस कर्णाटक के एतिहासिक तीर्थ रत्नकूट हंपी में श्रीमद् राजचंद्र आश्रम नए ही साधनाधाम के क्ष में आकार ले रहा है। विरान और खंडहरों जैसी हिंसक पशुओं से घिरी हुई इस भूमि पर 'भद्रमृनि' ने आकर उसे अहिंसा और तप से पवित्र बनाई । लेखक ने प्रकृति के पवित्र वायुमंडल में स्थित उस आश्रम की मुलाकात लेकर जिस निराले और दिव्य आनंद की अनुभूति की उसका रसप्रद वर्णन प्रस्तुत पुस्तिका में है। आश्रम के माताजी की अलौकिकता, खेंगारबापा का 'स्व' के हेतुलक्षी समर्पण, कूत्ता आत्माराम इत्यादि के विषय में पढ़ते हुए लगता है कि महावीर और तीर्थंकरों के समय की तपःप्रभा आज भी देखने को मिलती है वह अद्भुत बात मानी जाएगी । लेखक ने भावविभोर बनकर वहाँ कुछ पद गाए और अनन्य महा आनन्द पाया। जैन एवं जैनेतरों को भी मुलाकात लेने का आकर्षण उत्पन्न करे ऐसा इस स्थल विषयक मनोरम चित्र देखने को मिलता है।

''जनसत्ता'' (27-2-19<sub>94)</sub>

### सम्मतियाँ-IV : आत्मदृष्टा माताजी

दक्षिणापथ की साधनायात्रा में श्री धनदेवीजी एवं दक्षिण में आये हुए तीर्थों का तलस्पर्शी वर्णन लेखक ने किया है। उसे पढ़ते हुए कभी तो हम भी साथ ही यात्रा कर रहे हों ऐसा भास होता है। आत्मदृष्टा माताजी विषयक स्व. कु. पारुल टोलिया का लेख मनन करने योग्य है। आमुख डो. रामनिरंजन पांडेय ने लिखा है।

''जय जिनेन्द्र'': मुंबई समाचार (27-2-1994)

# दक्षिणापथ की साधनायात्रा

### अर्पण

इस साधनायात्रा के प्रेरक निमित्त उपकारक अग्रज एवं आश्रमाध्यक्ष स्व. पू. चंदुभाई टोलिया की पवित्र आत्मा को.....

#### जिनके संग

हंपी के आश्रम-तीर्थ पर वस्तुपाल तेजपालवत् अपूर्व हंपी के विश्वविद्यालय दोनों का निर्माण करने की अव्य भावनाएँ स्वप्नदृष्टा बनकर

सद्गुरुदेव सहजानंदघनजी के

चरणों में बैठकर भावित कीं, प्रयत्न-आयोजन बनाये... परंतु उन सब के साकार होने से पूर्व ही वे दोनों परंतु असमय, अप्रत्याशित रूप से स्वधाम सिधारे... पंछी के नीड़ नष्ट हुए प्रत्येक पर पर तीर पिरोये गए

> और स्वप्न अधूरे रहे, जीवन प्रवाह अति वेग से बहते रहे !

> > कब होंगी वे विराट भावनाएँ इस अल्पात्मा के द्वारा, अल्पजीवन में अब पूरी ?

> > > प्रतापकुमार ज. टोलिया

### • श्री सहजानंदधन गुरुगाथा श्रीमद् राचजंद्र आश्रम, हम्पी, कर्नाटक की अधिष्ठात्री परमपूज्या गुप्तजानी आत्मदृष्टा माताजी एक परिचय - झांकी

स्व. कु. पारुल टोलिया एम.ए गोल्ड मेडलिस्ट, सात एवॉर्ड प्राप्त जनिल्य सर्वत्र शांति छाई हुई है... नीर

शांति । इस अंधकार में प्रकाश देनेवाले तार आर पूर्ण विखाई देते हैं और कभी कभी छोटी बहुी चडानें भी।

में भी। अपने आप में बन्द यह एक अलग ही दुनिया है। ऐसी दुनिया कि जहाँ कदम रखने पर अपने आप में बन्द यह एक अलग हा उपनि पूर्वित के जहाँ पहुँचने पर हम मन में एक प्रकार की अपूर्व शांति दौड़ जाती है, ऐसी दुनिया कि जहाँ पहुँचने पर हम इस मन में एक प्रकार की अपूर्व शांति वाड़ इनिया को भूल जाते हैं, जहाँ इस जग के विलास, विडंबना, घमण्ड, क्रोध, मोह, माया, लोभ पहुँच नहीं पाते ।

पाते । ..... अगर आप को यहाँ आना है तो इन सब को घर में बन्द करके आइए, क्योंकि आप यहाँ ..... अगर आप को यहाँ अना है तो इन्हिंदिलाने, उसे दुर्लभ मानवजीवन का प्रकार ..... अगर आप को यहाँ आना है से पूर्व दिलाने, उसे दुर्लभ मानवजीवन का मूल्य समझाने, आते हैं भटकती-तड़पती हुई इस आत्मा को तृप्ति दिलाने, उपने विषय — कषायों को बहुने से आते हैं भटकती-तड़पता हुई इस उस मुल्य सा अपने आप को टटोलने और 'अंदर' झाँकने- न कि अपने विषय — कषायों को बढ़ाने !

आप को टटोलन आर अनेक महापुरुषों की पद-रेणु से धूसरित यह स्थान है योग-भूमि हम्पी — 'सद्भक्या स्तीत्र' अनेक महापुरुषों का प्राप्त के स्थान स्त्रीत्र के समद्ध सामान्य के सामान्य में उल्लिखित "कणोट रलपूर्ण आचीन जैन तीर्थ एवं रामायण कालीन किष्किन्धा नगरी हम्पी – विजयनगर के समृद्ध साम्राज्य का भूला हुआ तीर्थ एवं रामायण कालान जिला भूला हुआ वह भू-भाग कि जहाँ यह नूतन जैन तीर्थरूपी आश्रम — श्रीमद् राजचंद्र आश्रम — प्राकृतिक गुफाओं वह भू-भाग कि जहां यह पूरा विकास विकास के स्थाप के पर रेल, ट्रेन, मोटरगाड़ी में बसा है – शहरी ज़िन्दगी की अडचनों और विकृतियों से कोसों दूर ।... यहाँ पर रेल, ट्रेन, मोटरगाड़ी या बस की आवाज़ तक पहुँच नहीं पाती।

पहाड़ी पर स्थित इस तीर्थ — धाम के नीचे हरे लहलहाते खेत, दूसरी तरफ पर्वत एवं पर्वत पहाड़ा पर रिकार के पहाड़ा पर रिकार के तले किलिकल बहती तीर्थसिलला तुंगभद्रा नदी और ऊपर आश्रम में बंधा हुआ सुन्दर गुफामिन्स क तल किलाकर ने अपकी बुराईयाँ न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं, जैसे वे पहले कभी थीं ही नहीं !!!

.... यहाँ पर हर किसी का स्वागत होता है। हमारे समाज को छेदनेवाले ऊँच-नीच के भेद को यहाँ कोई स्थान नहीं । बीसवें जैन तीर्थंकर परमात्मा मुनिसुव्रत भगवान के एवं मर्यादा पुरुषोतम प्रभु श्री राम के विचरणवाली मानी गई रामायणकालीन किष्किन्धानगरी और मध्यकालीन विजयनगर

की स्वापत होता है।

बार्ष की स्वापत होता है।

की स्वापत होता है।

की स्वापत होता है।

की स्वापत होता है।

की स्वापत होता है। की हैं में जी सहामानव जा जारा, सान एवं भिक्त की त्रिवेणी से पावन बरा पर, भगवान और उनकी भेद-राग द्वेष से भिन्न नज़रों में तो सभी आत्माएँ सपान की हों या गरीब की, मनुष्य-देहधारी की हों या पणु-पश्ची-कीर-विश्व सिर्म के अमीर की हों या गरीब होता है। आर जान न्या प्रवास पायन थरा पर, भगवान न्या प्रवास पायन थरा पर, भगवान न्या पर की हों या गरीब की, मनुष्य-देहधारी की हों या पशु-पश्ची-कीट-पतंग की स्वास के स्वास होता है।

बिस्त किर्र भावों का स्वास होता है।

बिस्त की का स्वास होता है।

मा वहिं पर्ण भावों का स्वागत होता है।
हा या गरीब र विश्व से स्वाप्त की चलानवाला व अमाप्य ऊँचाइयों पर पहुँची हुई आत्मज्ञा "माताजी"। हरकोई उन्हें इसी की स्वाप्त की अमाप्य ऊँचाइयों पर पहुँची हुई आत्मज्ञा "माताजी"। हरकोई उन्हें इसी इसे अकि एवं योग की नम से ही नहीं, बल्कि काम से भी "माताजी" हैं, – सभी की कि अमिल हैं। ये सिर्फ़ नाम से ही नाम से ही नहीं हैं। ये सिर्फ़ नाम से माताजी !!! अगण विषयामें, पर भीतर पूर्व योग का जाना से ही नहीं, बल्कि काम से भी "माताजी" हैं, – सभी की माताजी, स्वीति हैं। ये सिर्फ़ नाम से ही नहीं, बल्कि काम से भी "माताजी" हैं, – सभी की माताजी, से स्वीति हैं। के सागर-सी माताजी !!!

त हा नहीं, बल्ति त हा नहीं, बल्ति प्राताजी !!! के सागर-सी माताजी !!! कि सागर-सी माताजी !!! कि सागर-सी माताजी !!! से पूर्व" कर्रणा वा की काया गुजरात की, कच्छ की, ही है, परंतु आत्मा, देह होते हि क्षेत्र की ! उन्हें "जगत्माता" के, आश्रम की "अधिष्ठत्री" के हम से विश्वित की ही की साम से स्वाप्त की की साम से स्वाप्त की साम से साम उन्तात का, कच्छ की, ही है, परंतु आत्मा, देह होते विक्रियों ने निर्मा की ''अधिष्ठित्री'' के रूप में संस्थापित की स्थापित के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापित के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापित के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के स्थापक के संस्थापक के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यक के संस्थापक के सं ग्रिविद्ध श्रीत्र का . जाश्रम की "अधिष्ठत्री" के रूप में संस्थापित महायोगी श्री सहजानंद्यनजी ने, बरसों भी, जंगल में मंगलरूप इस नूतन तीर्थधाम के संस्थापक महायोगी श्री सहजानंद्यनजी ने, बरसों श्री मंगलरूप के द्वारा अपना देहत्याग करने से पहले। आज सारा आश्रम के श्री श्री के द्वारा करने से पहले। आज सारा आश्रम के श्री श्री के द्वारा करने से पहले जंगल में 'योग के द्वारा करने के लगाने जगमगाते, तेजस्वी, ज्ञानपत चेट्टो में के लगाने जगमगाते, तेजस्वी, ज्ञानपत चेट्टो में के लगाने जगमगाते, तेजस्वी की, में मंगलक प्राया करने से पहले। आज सारा आश्रम रोशन है उन्हीं किया है है १९७० में 'योग के द्वारा' अपना देहत्याग करने से पहले। आज सारा आश्रम रोशन है उन्हीं किया है १९७० में 'योग के वामगाते, तेजस्वी, ज्ञानपूत चेहरे से। माताजी जगत के रामि के प्रायान करणा और सर्व — वानम्म क्षित्र भी जैसे निष्कारण करुणा और सर्व — वात्सल्य का साक्षात् रूप है। करिं की किरागस्त. मक. पश-पाणियों की किराग के स्वागस्त. मक. पश-पाणियों की किराग के साक्षात् रूप है। करिं की किरागस्त. मक. पश-पाणियों की किराग करणा अंदित की किरागस्त. ्राह्म हैं हुन स्वान के स्वान

जातमाण भी जैस । नाम्मा स्वापनां की भी ''माँ'' है। हर अतिथि की, हर आगंतुक के अबोल, वेदनाग्रस्त, मूक, पश्-प्राणियों की भी ''माँ'' है। हर अतिथि की, हर आगंतुक की ही सेवा-वैयावच्च नहीं, हर यात्री की, हर श्रावक की, हर बालक ने की ही सेवा-वैयावच्च महाजी करती के भे हैं। अनेक अबाल, निर्मात की, हर आतिथि की, हर आगंतुक की की ही सेवा-वैद्यावच्च नहीं, हर यात्री की, हर श्रावक की, हर वालक की, हर पशु-

की भी जा वार्ण की भी जा वार्ण हान एवं भिक्त की ऊँचाई पर रही हुईं आत्मज्ञानी माताजी इतनी सहज सरलता इतनी योग, ज्ञान एवं अकित की उँचाई पर कोई दंग रह जाता है। हतनी योग, राप क्षांत्र महज सरलता हुतनी योग, राप के उसे देखकर तो हर कोई दंग रह जाता है। माताजी बालिकाओं एवं संभी की सेवा में लगती हैं उसे विशाल वट-वृक्ष-सा आसरा है। हम्मी के के स्वा न स्वा न स्वा न स्वा न स्वा मित्राल वट-वृक्ष-सा आसरा है। दूसरी ओर जीवन भर उनसे वहनों के लिये तो वात्सल्य करने के बाद, मरणासन्न बूढ़ों या अन्य मनकों के कि आत्मसाधना का पूजा का लये ही नहीं, पशुओं अत्मामान्य आधार है। कई मनुष्यों ने ही नहीं, गाय, के लिये भी 'समाधिमरण'' पाने का वे एक असामान्य आधार है। कई मनुष्यों ने ही नहीं, गाय, के लिये भी स्त्रा ने भी उनकी पावन निश्रा में आत्म-समाधिपूर्वक देह छोड़ने का धन्य पुण्य पाकर बाड़ों आर कु । ऐसी सर्वजगतारिणी वात्सल्यमयी माँ के लिये क्या और कितना की स्मर्थक किया है उनका बड़ा ही — अद्भात विकास विकास न जीवन का रें। के परे है उनका बड़ा ही — अद्भुत विरल, विलक्षण जीवनवृत्त ।

ऐसी परम विभूति माँ के चरणों में एवं पावन तीर्थभूमि पर खुले आकाश के नीचे बैठकर कई उच्च विचार आते हैं और गायब हो जाते हैं..... । फिर अचानक वेदना की टीस भरा एक विचार अता है कि जल्द ही इस स्वर्ग-सी दुनिया को छोड़कर अपने व्यवहारों की खोखली दुनिया में चले जाना पड़ेगा..... । जी उदास होता है । जाना नहीं चाहती । काश ! (शायद अपनी इच्छाओं से ही

श्री सहजानंद्धन गुरूकाका सृजित) ऐसी दुनिया ही न बनाई गई होती !! हम्मी में, वात्सल्यमयी माँ के चरणों में जो अपनापन सृजित) ऐसी दुनिया ही न बनाई गई होती !! हम्पी में, वात्तः जो प्यार मिलता है, वह इसमें कहाँ ? वहाँ के लोग जैसे इन्हें जानते ही न हों... ! ..... फिर भी जियोगी विवश होकर जाने के लिये चल देती हैं औ जो प्यार मिलता है, वह इसमें कहाँ ? वहाँ के लोग जैसे इन्ह जा का लोग के लिये चल देती हैं को हो खींचती हैं ..... जाने पर बाध्य करती हैं ..... विवश हो ।'' ..... घनरात्रि में ये विचार करती हमें खींचती हैं ..... जाने पर बाध्य करती हैं ..... विवरा जा घनरात्रि में ये विचार शाकित करके कि — "फिर भी यहाँ वापस आऊँगी, जल्द ही।" ..... घनरात्रि में ये विचार शाकित हो जाते हैं .... और मन पर फिर से शांति छा जाती है .....।

(कापीराइट लेख) नोट : इस लेख को लिखने के कुछ वर्ष बाद लेखिका कु. पारुल की दिव्यप्रेम की प्यासी आला, नोट : इस लेख को लिखने के कुछ वर्ष बाद (... इस ''खोखली दुनिया'' को छोड़कर (२८.८.८८ को बस एक्सीडैन्ट को निमित्त बनाकर ) चली गई... अध्यात्मज्ञा माँ के चरणों में विचरने !! – प्र. शायद अपने सूक्ष्म आत्मस्वरूप से इसी आत्मज्ञा माँ के चरणों में विचरने !! — प्र.

योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानन्दघनजी संस्थापित थागान्द्र युगर श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, हम्पी, कर्नाटक की अधिष्ठात्री परमपूज्या

# रहस्यवादिनी आत्मज्ञा जगत्माता

ले. प्रा. प्रतापकुमार टो<sub>लिया</sub>

बात है अब से कुछ ६५ वर्ष पूर्व की। गुजरात-कच्छ के एक गाँव 'सांभराई' में एक विलक्षण बात है अब से कुछ ६५ वष पूर्व नाम की संपन्नता के कारण बाल्यावस्था से ही वह निर्मल बालिका का पावन जन्म हुआ। पूर्व संस्कारों की संपन्नता के कारण बाल्यावस्था से ही वह निर्मल पूर्ण थी। एक दिन, चार साल की आयु में वह अपने पिता के साथ सांभराई से दूसरे गाँव पैदल जा ज्ञानपूर्ण थी ।

एक दिन, चार साल का जाउँ एक दिन, चार साल का जाउँ एक दिन, चार साल का जाउँ सकरा रास्ता आया । एक ही वाहन-गाड़ी जा सके जानी ही रहीं थी । दोनों ओर टीलोंबाला सँकरा रास्ता राव-राजा-का 'वेलडा' (वाहन ) का जाउँ रहीं थी । दोनों और टालाजारा जानी ही चौड़ाई । पीछे से उस प्रदेश के छोटे-से रियासती राव-राजा-का 'वेलड़ा' (वाहन), अपने रिसाले चौड़ाई । पीछे से उस प्रदश जा विका धनबाई उस सँकरे मार्ग के बीचोबीच चल रही थी । उसके पिता के साथ आ रहा था । बालिका धनबाई उस सँकरे गार्ग देने एक ओर खिसक गए। किन्त बालिका के साथ आ रहा था। बाराना को मार्ग देने एक ओर खिसक गए, किन्तु बालिका, वाहनचालकों शिवजी सेठ तो पीछे से आ रहे वाहनों को मार्ग देने एक ओर खिसक गए, किन्तु बालिका, वाहनचालकों के कई बार आवाज़ देने पर भी, हटी नहीं बीच से ।

चालक ने ज़ोर की आवाज़ देकर उसे धमकाया -

चालक । ग्रा बच्ची ! हट जा बीच से । तेरा दिमाग फिर गया है क्या ? अंदर राव बैठे हैं, तुझे पकड़ लेंगे ... ।" परन्तु बालिका ने इस पर भी बिना हटे, उसी निर्भयतापूर्वक चलते हुए प्रति-प्रश्न किया — ''दिमाग किसका फिर गया है, मेरा या राव का ? पूछो उन से.....''

और वेलड़े के भीतर बैठा हुआ राव इस सच्चाई को सुनकर चिकत और भयभीत हुआ। उसने बालिका को अपने पास, एकांत में, वेलड़े के भीतर अकेली बुलाया । सभी को दूर हटा दिया।

विकास काँपने लगे कि बच्ची को यह सर्गफरा राजा अब क्या करेगा - कहीं सिट तो प्रसन्न निर्भीकता से राव के पास जा बैठक -

विता विशेषाः पकड रखेगा ? प्रतिमाः शिवजी पकड़ तो प्रसन्न निर्भीकता से राव के पास जा बैठका यही बात सीधी ही उन से बार्लिको लगी — आपका ही दिमाग नहीं फिर गया है ? —

क्रिंगिकर पूछने लगी -ब्राह्मिक लगी आपका ही दिमाग नहीं फिर गया है ? सर पर नहीं, हत्य पर हाथ रखकर

मूर्व कहिये.... !" अति प्राप्त अपने आपको अधिक छिपा नहीं सके। बालिका की आँखों सके अवित की बुलन्दी के सामने वे ढीले पड़ रहे थे। राव कुछ उत्तर है उसे अपने आँखों की अवित के राप्त पापाशय को झकडोरके के ति भारा जिस काम करने जाते हुए, प्रजापुत्री परस्त्री का हरण करने कि आप करने नहीं जा रहे ?— अपने कि आपको शर्म नहीं आती ? क्या इस पापकर्म को आप करने नहीं जा रहे ?— हित हुए, प्रजापुत्री परस्त्री का हरण करने को आप करने नहीं जा रहे ? क्या आपके कि हुए अग्राप्य के लिये मैं आप को मार्ग दूँ ?" न्ना इस पापका जाते हैं। अप को मार्ग दूँ ?" के लिये मैं आप को मार्ग दूँ ?" के लिये हों अध्य हों अ

अर्थ अवाक् राज, र और अवाक् राज, र क्षेत्र किया, क्षमा माँगी, वहाँ से ही लौट जाने को स्वीकार किया और जाते क्षेत्र किया और जाते मं शुक्र गाना से एकांत में दो प्रार्थनाएँ की :

ही हिलका से प्राप्त कि साथ की इस यात्रा से लौटने पर मेरे महल पर आकर मुझे धर्म अति हम पापाशय को किसी के सामने प्रकट न कर गुप्त रखना।" बालिका ने दोनों क्षित्री की स्वीकार की और उसे क्षमा कर वहीं से लौटाया। सुनीना आर ने को और उसे क्षमा कर वहीं से लौटाया। बातें सहर्ष स्वीकार की धीरा के होण उन

सहर्ष स्वापत हुए पिता के होश तब ठिकाने पर आये जब पुत्री धनबाई हँसती हुई उनके इधर कापा अरे इधर कापा अरे वे विशेष स्तम्भित रह गये जब राव का सारा काफिला वहीं से लौटा । बालिका पार्स लौटी आर पार्स लौटी आर इस लौटने का कारण जानने में वे असमर्थ और निराश रहे। बालिका बिलकुल मौन रही।

रहीं। वे दोनों अपने गंतव्य को चल पड़े। बालिका धनदेवी की बाट जोह रहे राव का जब उसके वे दोना के हिर्म के एक स्थान के शिकार, जुआ, परस्त्रीगमन आदि सात व्यसनों गाँव से लाउँ । त्यान आदि सात व्यसनों का त्यान कर वा । तभी पिता को बालिका की किसी अद्भूत विलक्षणता का पता चला, परन्तु वह स्वयं तो तब भी थी नितान्त मौन।

तब से ही ऐसे अनेक अद्भुत प्रसंगों, अगम्य अनुभवों, गूढ़ संकेतों, जीवन रहस्यों एवं अगमचेती भो निर्देशों के कारण आसपास के लोग बालिका धनबाई से एक ओर से चिकत – स्तम्भित थे तो दूसरी ओर से संदेह भरे । उन्हें 'भूतड़ी' और 'जादुगरनी' जैसे उपनाम भी अज्ञानवश दिये गये किन्तु उनके भीतर की निर्मल ज्ञान संपदा की पहचान पाने में वे सब सर्वथा असमर्थ रहे।

ऐसे विलक्षण बाल-जीवन, कौमार्य एवं गृहस्थाश्रम के ढ़ेर से प्रसंग उनके अद्वितीय, अलौकिक धर्म-जीवन को व्यक्त करते हैं। ये सारे उनकी जीवनी में वर्णित हैं।\*

तत्पश्चात्, पावापुरी में सं. २०१० में समाधि मरण प्राप्त विदुषी साधिका कु. सरला की देवलोकात आत्मा के द्वारा प्रेरित, धनदेवी जी के ही संसारी भतीजे श्री भद्रमुनि (बाद में योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानन्दधनजी) की प्रेरणा एवं निश्रा में गठित उनका अद्वितीय अखंड आत्मसाधनामय जीवन, जैन-साधना "रत्नत्रयी" की नरममीण है।

पूर्वजन्म की संस्कार संपदा एवं वर्तमान जीवन की ऐसी अनेक साधनाओं से उच्च सिद्धियाँ पूर्वजन्म की संस्कार संपदा एवं वर्तमान जीवन की ऐसी अनेक साधनाओं से उच्च सिद्धियाँ लिब्धियाँ प्राप्त करने पर भी वे जीवनभर गुप्त, निरहंकारी, विनम्र एवं अत्यंत विनयशील रहीं।

भाषा करने पर भी वे जीवनभर गुप्त, प्राप्त वचन उन्होंने सतत अपनी दृष्टिसन्पुख रखा ''लघुता में प्रभुताई है, प्रभुता से प्रभू दूर'' यह संतवचन उन्होंने सतत अपनी दृष्टिसन्पुख रखा । तद्नुसार उन्होंने स्वयं कहीं भी अपनी सिद्धियों का आसार आने नहीं दिया । उनके रहस्यम्य था । तद्नुसार उन्होंने स्वयं कहीं भी अपनी सिद्धियों का और अनायास ही । जीवन के इर्द-गिर्द जो भी घटता गया वह अपने आप, सहज और अनायास ही ।

जीवन के इर्द-गिर्द जो भी घटता गया वह अप श्रीमद् राजचंद्र जी, जो कि उनके परम आराध्य थे उनके सुवर्ण वचन ''जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि, वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि'' के अनुसार पूज्य माताजी के बाह्यांतर परिशृद्ध जीवन की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि'' के अनुसार पूज्य माताजी के बाह्यांतर परिशृद्ध जीवन की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि थी — ''आत्मा को लगातार देह से भिन्न देख पाने का भेदज्ञान !'' ''केवल निज-स्वभाव थी — ''आत्मा को लगातार देह से भिन्न देख पाने के पद पद पर आत्ममान का अखंड वर्ते ज्ञान'' वाली उनकी अंतर्दशा थी ।

का अखड वर्ते ज्ञान'' वाली उनका उन्होंने अपने व्यवहार जीवन के पद पद पर आत्मसात् कर अभिव्यक्त इस भेदज्ञान-आत्मज्ञान को उन्होंने अपने व्यवहार जीवन के पद पद पर आत्मसात् कर अभिव्यक्त इस भेदज्ञान-आत्मज्ञान को उन्होंने अपने व्यवहार जीवन के पद पद पर आत्मसात् कर अभिव्यक्त किया और अपने संपर्क में आनेवाले सभी को उस मार्ग की ओर मोड़ा — ''मैं देहभिन आत्मा हूँ'' की सतत 'पकड़' करवाते हुए। को सतत 'पकड़' करवाते हुए।

का सतत 'पकड़' करवात हुए '
अपने शरणागत हज़ारों मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पंछी, कीट-पतंग, जीव-जंतुओं का भी अपने
अपने शरणागत हज़ारों मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पंछी, कीट-पतंग, जीव-जंतुओं का भी अपने
अपने शरणागत हज़ारों मनुष्यों को ही नहीं, पशु-पंछी, किट-पतंग, जीव-जंतुओं का भी अपने
करणा से उद्धार कर अपने अधीनस्थ श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, हम्पी (कर्नाटक) को जनवात कर
से विकसित करती हुईं, विदेहस्थ सद्गुरुदेव सहजानन्दघनजी प्रदत्त ''जगत्माता'' के ज्ञान-वात्ताल्यसे विकसित करती हुईं, विदेहस्थ सद्गुरुदेव सहजानन्दघनजी प्रभी -६५ वर्ष की देहायु में ही अपनी
करणा भरे बिरुद को अक्षरशः साकार करती हुईं वह अभी अभी-६५ वर्ष की देहायु में ही अपनी
करणा भरे बिरुद को अक्षरशः साकार करती हुईं वह अभी अभी-६५ वर्ष को उपलेक जगाती
भावी भूमि महाविदेह क्षेत्र को आत्मसमाधिपूर्वक प्रस्थान कर गईं ''आत्मभावना'' का आहलेक जगाती
भावी भूमि महाविदेह क्षेत्र को आत्मसमाधिपूर्वक प्रस्थान कर गईं 'अत्मक्ष प्रतिपदा शनिवार दि. ४.४,१९९२
हुई, अनेकों को अप्रत्याशित परम विरह में डुबाती हुईं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार दि. ४.४,१९९२
की रात को ९.१५ बजे।

ऊँ शांति ।

संपादन : श्रीमती सुमित्रा टोलिया

दृष्टव्य है : श्री भँवरलाल नाहटा लिखित "आत्मदृष्टा मातुश्री धनदेवी जी ।"

प्रकरण-९ Chapter-9

(श्री सहजानंदघन गुरूगाथा - Part-1)

# सद्गुरू पत्रधारा

श्रीमद् राजचंद्र आश्रम हंपी, कर्नाटक के संस्थापक यो.यु.श्री सहजानंदघनजी के प्रेरक पत्र (1969 - 1970)

आश्रमाध्यक्ष श्री चंदुभाई टोलिया, बेंगलोर एवं

प्रा. प्रतापकुमार टोलिया, अहमदाबाद – बेंगलोर (प्राध्यापक, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद) के प्रति

> अनुवाद श्रीमती सुमित्रा प्र. टोलिया एम. ए. (हिन्दी), संगीत विशारद

यो.यु.श्री सहजानंदघन जन्म शताब्दी वर्ष 2014 प्रकाशक

योगीन्द्र युगप्रधान सहजानंदधन प्रकाशन प्रतिष्ठान जिनभारती

वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन, प्रभात कॉम्पलेक्स, के.जी. रोड़, बेंगलोर-560 009. ई-मेल : pratapkumartoliya@gmail.com

#### ॥ ॐ नम: ॥ ॥ सहजातम स्वरूप परमगुरू ॥

### पवावाणी की यह पत्रधावा.....।

परमगुरू की परम अनुग्रहपूर्ण परावाणी की यह पत्रधारा बही तो है अल्प कालखंड के लिए हम दोनों बंधुओं पर (दिसम्बर 1967 में विमलाताई संग इंडर पहाड़ पर गुरुदेव के स्मरणीय प्रथम टर्जन के विच । परंतु यह कि प्रथम दर्शन के पश्चात्)\* नवम्बर 1969 से सितम्बर 1970 के बीच । परंतु यह के स्मिरणीय निरविधा के पश्चात्)\* नवम्बर 1969 से सितम्बर 1970 के जाती है । महाव्याधि के निरविधा के पश्चात् । निरविध' की स्मृतिदायक चिरंतन काल के कुछ शाश्वत पत्र छोड़ जाती है। महाव्याधि के होने हुए भी महा उपकारक गुरुदेव के लिखे हुए बहुत से पत्र विश्वसाहित्य की अमर संपित्त के जाने के जाने के लिखे हुए बहुत से पत्र विश्वसाहित्य की अमर संपित्त के हुए भी महा उपकारक गुरुदेव के लिखे हुए बहुत स पर जाते हैं। सर्वकालीन साधकों के लिए तो ये अमूल्य प्रेरण स्त्रोत हैं। हमें सदा काल के लिए परिप्लावित कर गए ये पत्र सभी के लिए अमृत-वर्षारूप बनो ।

जावित कर गए ये पत्र सभी के लिए अनुः। उनके ये पत्र और उनकी अंतिम दिनों की वाणी के कुछ साक्षात् टेइप भी जो हमारे की के अपने की की किया है की किया सर्व जगतः' सिद्ध हों। और हृदयों में सदा अनुगुंजित रहते हैं, वे भी 'शिवमस्तु सर्व जगतः' सिद्ध हों। ॥ श्री सद्गुरुचरणार्पणमस्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः ॥

बेंगलोर, दिनांक : 7-4-2014

A : श्री चन्दुभाई पर पत्र (1)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, हम्पी, राजकूट 12-11-1969

सद्गुणानुरागी श्री चन्दुभाई टोलिया सपरिवार

ुणानुरागी श्री चन्दुभाइ टारिक्स कल श्री प्रतापभाई का बेंगलोर से लिखा हुआ पत्र मिला । उसमें उनके द्वारा अभिव्यक्त कल श्री प्रतापभाई का बगलार से परम प्रसन्तता हुई । आप सचमुख भाग्यवान है उनके वैयक्तिक लाभ के विषय में जान कर परम प्रसन्तता हुई । आप सचमुख भाग्यवान है कि आपको ऐसे पराभक्तिप्रधान हृदयवाले विद्वान् अनुज मिले हैं। पत्र में उन्होंने स्वयं लिखे हुए लेख के विषय में दिग्दर्शन किया है।

पत्र म उन्हान तथा आपके मित्र श्री छोटुभाई आदि के लिए यह नूतन वर्ष आधात्मिक आप सपरिवार तथा आपके मित्र श्री छोटुभाई तथा मानाजी के अंदराज्या आप सपारवार तथा जा जा जा जा आधातिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से उन्नितशील बने ऐसे इस देहधारी तथा माताजी के अंतःकरण के आशीर्वाद स्वीकार करें।

कार कर । दीपावली की तीन दिन की धून निर्विघ्नरूप से सम्पन्न हुई । प्रति वर्ष की तुलना में इस दापावला पा सार पुराना में इस साल उसमें कुछ विशेषता ही रही । कई भव्यात्माओं को देहमान छूट गया और भावावेश में उन्हें अपूर्व अनुभव हुए ।

<sup>(</sup>संदर्भ ''अद्भुत योगी श्री सहजानन्दघन'' पृष्ठ : 102 : गुरुदेव और विमलाताई का मिलन) यहाँ पृ ॥६

हते हें लाख रूपये निश्चित हैं। अब वह तैयार हो जाय तो ऐसे पविन हेरी डेंढ़ लाख रूपये निश्चित हैं। अब वह तैयार हो जाय तो ऐसे पविन की कमी महसूस होती है वह दूर हो सके। आप कार्निक स्मित्री की जगह की कार्मा। आपको दूस्टी मण्डल ने -अप कार्तिक पूर्णिमा पूर्व जनके परिवार को हार्दिक नृतन वर्षाभिनन्दन जापित कर के अवसर पर आयेंगे ऐसा लिखते हैं। अहाँ पूर्णिमा के अवसर पर आयेंगे ऐसा लिखते हैं। अहाँ पूर्णिमा के अवसर पर आयेंगे एसा लिखते हैं। अहाँ पूर्णिमा के अवसर पर आयेंगे एसा लिखते हैं। अहाँ पूर्णिमा के अवसर पर आयेंगे एसा लिखते हैं। अहाँ पूर्णिमा के अवसर पर आयेंगे एसा लिखते हैं। अल में सि जनक परिवार को हार्दिक : अवसर पर आयेंगे ऐसा लिखते हैं। विशेष कार्यक्रम रहेगा : ध्वज महोक्ति कि विशेष कार्यक्रम रहेगा : ध्वज महोक्ति के विशेष के कि प्रमंगें हीं ग्रहों पूर्णिंग कार्यक्रम रहेगा : ध्वज महोत्सव, शोभायात्रा, साधमी वात्सल्य, विशेष के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णियों के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णियों के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णियों के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णियों के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णियों के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णिक के जीवन के प्रसंगों का वर्णन का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णिक कार्यक्री के जीवन के प्रसंगों का वर्णन कार्यक्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें पूर्णिक कार्यक्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें प्रसंगों का वर्णन कार्यक्रम का वार्षिक अहेवाल उन्हें कार्यक्रम का मा व दिन विशास . . ज्युज महोत्सव, शोभावात्रा, साधमी वात्सत्य, की कि कि जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल, ट्रस्टियों का वर्णन कृपाल के जीवन के प्रसंगों का वर्णन, आश्रम का वार्षिक अहेवाल, ट्रस्टियों का वर्ण कृपाल होंगे । होंगे । इत्यादि होंगे । मं वृद्धि हो..... धर्मि<sup>हिं म</sup> सहजानन्दघन के अगणित आशीर्वाद (2)

> बेंगलोर, दि. 19-11-1969

गुरुदेव, आपकी दि. 12-11-1969 का कृपापत्र मिला । भाग्य मेरा बहुत ही अच्छा है कि मुझे आप पूज्य गुरुदेव, अपका दि. 12-11 अच्छा है कि मुझे आप आपका अपने उल्लेख किया है वैसा सज्जनमंडल प्राप्त हुआ है, परन्तु मुझसे ही इस और गुरु । के लिए पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है ?

आराधन। प्राप्त वहाँ पहुँच सकूं ऐसी सम्भावना नहीं है, तो क्षमा करें। मैं दि. के साथ सत्संग भवन का दूसरा प्लान है जो डो. विश्वनाथन के द्वारा तैयार इस पत्र के साथ के विश्वनाथन वही व्यक्ति हैं जो मेरे माण अपने के इस पत्र का । पश्वनाथन के द्वारा तैयार होने पर आपको थेज उंगा । एक अन्य मित्र के क्विया गया है । डॉ. विश्वनाथन वही व्यक्ति हैं जो मेरे साथ आये थे । एक अन्य मित्र के

किया गया ए पास भी प्लान बनवा रहा हूँ । तैयार होने पर आपको भेज दूंगा ।

भा कर दी जाये तब आप जो तारीख सूचित करेंगे तब सत्संगभवन का काम आएम करने के लिए अवश्य आऊँगा ।

अन्य सत्संगी सज्जनों को मेरे जय जिनेन्द्र । पूज्य माताजी को मेरे दण्डवत् प्रणाम, आश्रमवासियों को जय जिनेन्द्र । यहाँ श्री छोटुभाई और अन्य सभी आनन्द में हैं ।

लि. विनम्र चन्द्रभाई टोलिया के वन्दन

(3)

श्रीमद् राजचन्त्र आश्रप

सद्गुणानुरागी भव्यात्मा श्री चन्दुभाई सपरिवार,

ुणानुरागी भव्यात्मा श्री चन्दुभाई सपरिवार, कृपाळु की कृपा से आत्मा में आनन्द प्रवर्तमान है। शरीर में अर्श की कृपा प्रवर्तित की हाई प्रेशर भी था जिस कारण से डो. गोल्स कृपाळु की कृपा से आत्मा में आनन्द प्रवर्तमान हु। साला कारण से क्ष्मा प्रवर्तित है। माताजी को हार्ट में तकलीफ़ शुरु हुई थी, हाई प्रेशर भी था जिस कारण से डो. गोपीनीथ का उपचार चल रहा है।

उपचार चल रहा है। आप सपरिवार तथा श्री छोटुभाई सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कल श्री प्रतापभाई → प्रिल गया है उसके विषय में उनका पत्र है। रूप आप सपरिवार तथा श्री छोटुभाई सपरिवार स्वस्य रूप किल श्री प्रतापभाई का यहाँ से जो लेख भेजा था वह उन्हें मिल गया है उसके विषय में उनका पत्र है। व्यस्ताता के विषय में क्षामान का यहाँ से जो लेख भेजा था वह उन्हें मिल गया ह उत्तर सके उसके विषय में क्षमायाचना की है।

है। वे पी.एच.डी. करना चाहते हैं उसके सम्बन्ध में सलाह माँग रहे हैं। इस विषय में अब वे पी.एच.डी. करना चाहते हैं उसके सम्बन्ध न स्तार ए ए । इस विषय में अब लिखूंगा । आप तथा छोटुभाई उन्हें यहाँ खींच लेना चाहते हैं वह यद्यपि हितकर है, फिर भी लिखूंगा । आप तथा छोटुभाई उन्हें यहा खाच राम उचित समय आने पर देख लेंगे । अभी तो उन्हें उस क्षेत्र में (विद्याभ्यास के क्षेत्र में) प्रगति करने दें। अन्तराय न करें। धर्म स्नेह में वृद्धि करें। ॐ शान्ति। सहजानन्दघन के अगणित आशिष

(4)

बेंगलोर, दि. 21-1-1970

पूज्य गुरुदेव,

। गुरुदेव, प्रणाम स्वीकार करें। संयोगवशात् इस पूर्णिमा के दिन वहाँ नहीं आ सकूंगा, जिससे हा प्रणाम स्वीकार करें । संयोगिया होता था, वह इस बार नहीं होगा बार आपकी वाणी के श्रवण का जो महान लाभ मुझे प्राप्त होता था, वह इस बार नहीं होगा बार आपकी वाणी क अवण पा अत: दु:ख होता है, क्योंकि जब जब आपके पास आता हूँ तब तब यहाँ उद्भव होनेवाले अनेक अतः दुःख होता है, क्यांक अने जाता है। भविष्य में नियमित रूप से अवश्य आऊँगा।

दूसरी चिन्ता काम की रहती है। जो जिम्मेदारी मेरी शक्ति की सीमा से बाहर होते हुए दूसरी चिन्ता काम पा स्वीकार मैंनें केवल इस विचार से किया है कि मैं तो केवल 'निमित्त' भी मैन लो ह उसका राजा नामत्त' हैं। काम तो परम कृपाळुदेव की कृपा से उत्तम होगा ही और इसके साथ साथ उस बहाने मुझे आपकी वाणी का अमूल्य लाभ भी प्राप्त होगा।

वहाँ सब को जय जिनेन्द्र । पू. माताजी को मेरे दण्डवत् प्रणाम । अन्य आश्रमवासियों को यथायोग्य ।

चन्दुभाई टोलिया के जयजिनेन्द्र सह दण्डवत् प्रणाम (5)

ट्रीची (यात्रा में)
दिनांक 24-2-1970
दिनांक 24-2-1970
सेवाभावी मुमुक्ष श्री चन्दुभाई टोलिया सर्पारवार तथा श्री छोट्भाई सपिरवार
कर के गत शनिवार की सुबह वहाँ से प्रवाण
कर के गत शनिवार की सुबह वहाँ से प्रवाण
कर के गत शनिवार की सुबह वहाँ से प्रवाण त्रिवाभावा नुपुष्पु कर के गत श्रानिवार की सुबह वहाँ से प्रवाण कर के गत श्रानिवार की सुबह वहाँ से प्रवाण कर के कार्यक्रम सम्पन कर के । रास्ते में पुनुर पहाड़ी पर कुन्रकृन्रावार्य के प्रवाण कर के प्रवाण कर के कार्यक्रम पहुँच गये हैं। रास्ते में पुनुर पहाड़ी पर कुन्रकृन्रावार्य के प्रवाण कर के कार्यक्रम पहुँच गये हैं। रास्ते में पुनुर पहाड़ी पर कुन्रकृन्रावार्य के कारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल पहुँच से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ से प्रवाण कर के के वहाँ सकुशल पहुँच सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ सकुशल से बारह मील की दूरी पर एक के वहाँ से पर एक क वहा में प्रवाण कर के स्थान प्रशास प्रवाण कर के स्थान स्थान कर स्थान स्था

मिन किये। ताडाप्राची कारह माल की दूरी पर होति भी हुए। तींडीवनम् में आहार पानी लिए। होति भी हुए को साले तथा यन्ने हुन की हुए। ताडाल तथा यहाँ उनके सुपुत्र आये थे। उन्होंने उनका सन्देश हमें हुन में छोटुभाई के साले तथा यहाँ उनके सुपुत्र आये थे। उन्होंने उनका सन्देश हमें हुन में छोटुभाई को लिंगीपड़ी का मकान देखा। आसपास में रहनेवाले लोग — प्रदर्भ स्विवार के लिंगीपड़ी का मकान देखा। का स्वाप्त का कि प्राप्त को लिंगीपड़ी का मकान देखा। आसपास में रहनेवाले लोग — म्प्राप्त विवार का लियान्डा जा नजान दखा। आसपास में रहतेवाले लोग उम मकान वहाँ रिवार का लियान्डा जा नजान दखा। आसपास में रहतेवाले लोग उम मकान वहाँ रिवार की दिशाओं में मलत्याग करने जाते हैं, जिस कारण से हवा दृषित प्रतीत की तीनों दिशाओं में था। आधे रास्ते में अकस्मात् के कारण मत के लिया की तीनों दशा में था। आधे रास्ते में अकस्मात् के कारण मत के लिया की अत्यन्त जीर्ण दशा में था। अधे रास्ते में अकस्मात् के कारण मत के लिया स्वी अत्यन्त जीर्ण दशा माताजी तो घटा सर्व की अत्यन्त जीर्ण दशा माताजी तो घटा सर्व की अत्यन्त जीर्ण दशा माताजी तो घटा सर्व की अत्यन्त जीर्ण दशा हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की अत्यन्त जीर्ण दशा हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की अत्यन्त जीरण स्वी हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की स्वी अत्यन्त जीरण स्वी हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की स्वी अत्यन्त जीरण स्वी हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की स्वी अत्यन्त जीरण स्वी हमें देखकर माताजी तो घटा सर्व की स्वी अत्यन्त जीरण स्वी स्वी अत्यन्त स्वी अत्यन्त जीरण स्वी अत्यन्त हुवा शां की तीना दिशाला न नलात्वाग करन जाते हैं, जिस कारण से हवा दूषित प्रतीत की तीना दिशाला में था। आधे रास्ते में अकस्मात् के कारण मृत दो मनुष्यों की अत्यन्त जीर्ण दशा में था। आधे रास्ते में अकस्मात् के कारण मृत दो मनुष्यों के अत्यन्त जीर्ण दशा में देखकर माताजी तो घबरा गई। इन सब कारणों में का कि पड़ी। इसे देखकर माताजी तो घबरा गई। इन सब कारणों में का कि पड़ी। इसे देखकर माताजी में यहाँ में के कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में के कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। अब श्रीरंगम् की श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। से पड़ी में स्वर्ण के कारण में हिंग से कि श्रेणी में यहाँ में कि पड़ी। से स्वर्ण के कारण में स्वर्ण कारण कारण में स्वर्ण के कारण में स्वर्ण कारण में स्वर्ण के कारण में स्वर्ण के कारण में स्वर्ण के कारण में हुए हिंद्या है। अब आप न पहा स तरह मील की दूरी पर कावेरी तथा के कि कि संगम पर स्थित एक टापू पर एक डाक बंगला है उसका एक खण्ड तथा कि संगम पर स्थित एक जो जायेंगे। मैं एक छोटे-से तंब में अप कि कि संगम पर कि वहाँ गुरुवार को जायेंगे। मैं एक छोटे-से तंब में अप कि अप कि सकते हैं। वहाँ गुरुवार को जायेंगे। में एक छोटे-से तंब में अप कि अप कावरा तथा कि सगम पर गर्जा रूज जाजू पर एक डाक बंगला है उसका एक खण्ड तथा कि अर्थ नदी के सगम पर गर्जा को जायेंगे । मैं एक छोटे-से तंबु में अथवा कुटिर एक अर्थ सकते हैं । वहाँ गुरुवार को जायेंगे । माताजी अपनी मातृमंडली के साथ कमरे में उन्ने विका की चटा के नीचे रहूँगा । माताजी अपनी मातृमंडली के साथ कमरे में उन्ने विका नहीं है । पूर्क मिल सकत है। जुला । माताजी अपनी मातृमंडली के साथ कमरे में रहेंगी। अधिक ब्रीयहम की घटा के नीचे रहूँगा। माताजी अपनी मातृमंडली के साथ कमरे में रहेंगी। अधिक में वृक्षों की घटा के ऐसी सुविधा नहीं है। अतः वहाँ आने की इच्छा रावने को में वृक्षों रह सकें ऐसी सुविधा नहीं है। अतः वहाँ आने की इच्छा रावने को में वृक्षों रह सकें ऐसी सुविधा नहीं है। अतः वहाँ आने की इच्छा रावने को स्वास्थ्य स् बार्यक्ष की घटा क नाज रहें हैं। अतः वहाँ आने की इच्छा रखने वाले लोगों को में वृक्षों रह सकें ऐसी सुविधा नहीं है। अगर वहाँ का पानी अनुकूल आ गया तो स्वान की लोगों को लोगों को की वहाँ की गुंजाईश नहीं है। अगर वहाँ का पानी अनुकूल आ गया तो स्वान की लोगों को लोगों को लोगों की करने की गुंजाईश नहीं है। अगर वहाँ का पानी अनुकूल आ गया तो स्वान करने की गुंजाईश अन को इच्छा रखने वाले लोगों को नहीं है। अगर वहाँ का पानी अनुकूल आ गया तो पूरा पहीना वहाँ है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तय किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तथ किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तथ किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तथ किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तथ किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान बंद रखने का तथा किया गया है। केवल स्वास्थ्य सधार तथा परिवास स्वीस्थान स्थान स्वीस्थान हों। करने की गुजाश्रर का तय किया गया है। केवल स्वास्थ्य सुधार तथा साहित्य संशोधन स्त्रीह व्याख्यान बंद रखने का तथ किया गया है। केवल स्वास्थ्य सुधार तथा साहित्य संशोधन हों। व्याख्यान क्रिय से रखना है।

क्ष मुख्य रूप से रखना है। लक्ष मुख्य प्राप्त को खोड़ीदासभाई तथा उनके भतीजे कुम्भकोणम् से आमत्रण देने आये थे । रविवार को खोड़ीदासभाई तथा उनके भतीजे कुम्भकोणम् से आमत्रण देने आये थे । रविवार का आमन्त्रण आते हैं। स्वास्थ्य कुछ ठीक होने के बाद ही उस विषय में उचित स्थानों से भी आमन्त्रण औत हैं। एतास्थ्य कुछ ठीक होने के वाद ही उस विषय में उचित अर्थ स्थानों । वहाँ भी डेढ़ मील की दूरी पर नदी के तट पर नि अय स्थानों स आ जा. अय स्थानों स आ जा. वहाँ भी डेढ़ मील की दूरी पर नदी के तट पर हरि ॐ आश्रम है। लेकिन विवार करेंगें। वहाँ भी डेढ़ के लिए उपसर्गकर्ता सिन्द वा के कि विचार करेग । पटा के लिए उपसर्गकर्ता सिद्ध हुए हैं, जिस कारण से माताजी ने वहाँ के मच्छर खोड़ीदासभाई के लिए उपसर्गकर्ता सिद्ध हुए हैं, जिस कारण से माताजी ने

असे नापसंद किया है। नापल प्रतापभाई का पत्र हम्पी जा कर यहाँ आया है। श्री चन्दुभाई के मंगवाये हुए जिनालय कल प्राप्त भी व्यस्ततावश वे कर सके नहीं हैं, ऐसा लिखा है। विद्यापीठ छोड़कर के नकर। पा विधाय में भी उन्होंने लिखा है। श्री चन्दुभाई की बेंगलोर में उपस्थिति होगलार न राज्य न निश्चत नहीं होती जिस कारण से यह पत्र दोनों मित्रों के नाम संयुक्त रूप से लिखा है और लिखता रहूंगा । ॐ शांतिः ।

सहजानन्दघन के अगणित आशीर्वाद

(6)

श्रीमद् राजचन्द्र आ<sub>श्रप</sub> दिनांक 06-06-1970

सद्गुणानुरागी भव्यात्मा श्री चन्दुभाई एवं श्री प्रतापभाई,

ुणानुरागी भव्यात्मा श्री चन्दुभाई एवं श्री प्रतापनार, आपका भेजा हुआ सुपरवाईज़र यहाँ आ गया है और उसके साथे भेजे हुए पत्र प्राप्त हुए। उसके पहलेवाले पत्र भी प्राप्त हुए थे।

ह पहलेवाले पत्र भी प्राप्त हुए थे । आपकी सूचनानुसार श्री गिरि की बनाई हुई बील की सभी फाइलें सुपरवाईज़र जी शायद कल यहाँ आयेंगे तो उनका पत्र उनके आपकी सूचनानुसार श्री गिरि की बनाई हुई पायद कल यहाँ आयेंगे तो उनका पत्र उनके हाथों सुखलाल ने सौंप दी हैं। श्री घेवरचन्दजी शायद कल यहाँ आयेंगे तो उनका पत्र उनके हाथों में दे दिया जायेगा ।

दिया जायेगा । आप सकारण यहाँ आ नहीं सके हैं वह क्षम्य है । अवकाश मिलने पर आयें । इस विषय में आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है।

आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता को पाँच-सात बार वमन हुआ था। उसके इस देह में एक सप्ताह पूर्व शनि और रविवार को पाँच-सात बार वमन हुआ था। उसके इस देह में एक सप्ताह पूर्व शिन आर राजि था और इसके पश्चात् आज रात्रि तक शिति पहले पाँच दिन एक बार भी वमन नहीं हुआ था और इसके पश्चात् आज रात्रि तक शिति है तथा अब शांति ही रहेगी ऐसा विश्वास है।

था अब शांति ही रहेगी ऐसा विश्वास चण्टा टब-बाथ लेता हूँ। पेट पर एक बार बर्फ रखता नित्य सुबह-शाम आधा-आधा चण्टा नहीं है। केवल मोरपींछ की भस्म लेता हूँ, नित्य सुबह-शाम आधा-आधा घण्टा है। केवल मोरपींछ की भस्म लेता हूँ। भोजन हूँ। इसके अतिरिक्त कोई औषध लेना नहीं है। केवल सब्ज़ी लेता हूँ। स्वल्य एक हूँ। इसके अतिरिक्त कोई औषध लगा ख़िए करेले की सब्ज़ी लेता हूँ। स्वल्प मात्रा में दूध में बिना घी की सूखी चपाती तथा उबले हुए आज बिना लकड़ी के सहारे हो कि में बिना घी की सूखी चपाती तथा उसरे हैं। आज बिना लकड़ी के सहारे दो फलाँग घूम लेता हूँ। यह खुराक अनुकूल आ गया है। आज बिना लकड़ी के सहारे दो फलाँग घूम लेता हूँ। यह खुराक अनुकूल आ गाँ। पूर्म सका हूँ। यह खुराक अनुकूल आ गाँ। सब के आग्रह के कारण विश्राम कर रहा हूँ। शक्ति मन् सका हूँ। प्रवचन आदि बन्द हैं। सब के अच्छी स्फूर्ति आ जायेगी ऐसा लगता के सका हूँ। प्रवचन आदि बन्द है। सज मन्द्र अच्छी स्फूर्ति आ जायेगी ऐसा लगता है, इसिल्ए गित से वर्धमान हो रही है। दो सप्ताह में अच्छी स्फूर्ति आ जायेगी ऐसा लगता है, इसिल्ए

ता न करें। माताजी का स्वास्थ्य नरमगरम रहता है फिर भी इस देह की सेवा में वे तत्पर रहतीं चिन्ता न करें। माताजी का स्वास्थ्य नरने अयो हुए इस देह के निकट के संबंधी भाई सात व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त दो सप्ताह से अगले सोमवार के दिन जायेंगें और उसके हैं। इसके अतिरिक्त दा लगाए अगले सोमवार के दिन जायेंगें और कुछ यहाँ सकेंगे। यहाँ ठहरे हैं। उनमें से कुछ लोग अगले सोमवार के दिन जायेंगें और कुछ यहाँ सकेंगे। यहाँ ठहरे हैं । उनम स पुष्ट सिक्ति शान तें । श्री छोटुभाई सपरिवार आदि सत्संगी जनों यहाँ के शेष समाचार श्री हीरजीभाई से जान तें । श्री छोटुभाई सपरिवार आदि सत्संगी जनों यहाँ के शेष समाचार आ वर्त सत्सगी जनों को मेरे तथा आप सर्व भी स्वीकार करें।

ॐ शांतिः ।

श्री प्रतापभाई, आप की पराभक्ति की भूमिका दिन प्रतिदिन वृद्धिगत हो और वह आत्मसाक्षात्कार के रूप में परिणत हो यही अंतर के आशीर्वाद । धर्मस्नेह में अभिवृद्धि हो । ॐ शान्ति:। सहजानन्द्घन के हार्दिक आशीर्वाद

पुनश्च:- आज कई दिनों के बाद पत्रलेखन का प्रथम प्रयास है, अतः व्यवस्थित रूप में लिखा नहीं गया है तो क्षम्य गिनें । — स.

(7) (ग्रहदेव निश्रा से)

> श्रीमद् राजवन्द्र आश्रम, हमी Ps. 17-6-1970

म्रामा श्री चन्दुभाई तथा श्री प्रतापभाई, ज्यापभाई, जयगुरुदेव । विष्युक्ति ज्ञान कर संवेदना जाग्रत हुई अतः जिस प्रकार शारीरिक एवं कर्जी सादर जयगुरुदेव । भी प्रतापभाइ का संवेदना जाग्रत हुई अतः जिस प्रकार शारीरिक एवं मानीसक संतृतन कर संवेदना जाग्रत हुई अतः जिस प्रकार शारीरिक एवं मानीसक संतृतन विश्वित जीन कर संवेदना की बात उनसे करें। यहाँ आश्रम का काम के विश्वित से परिश्रम करने की बात उनसे करें। यहाँ आश्रम का काम के विश्वित से विश्वित रहें ऐसा प्राप्त सके अर्थ जान कर परिश्रम करने की बात उनसे करें। यहाँ आश्रम का काम तो चलता की रहें उस प्रकार इस विषय में निश्चित रहें ऐसा प.पू. गुरुदेव तथा प.पू. माताजी के कि अतः इस को भगंदर की तकलीफ शरु हुई के ब्री रहें अतः इस विवास की तकलीफ़ शुरु हुई है जिसके कारण असहा दर्द रहता है। विश्वास मुक्ति की भगंदर की तकलीफ़ शुरु हुई है जिसके कारण असहा दर्द रहता है। विश्वास की प्राप्त के लिए की गई शस्त्रिक्रिया के समय भारत के भी नहीं सकते हैं। कुनूर में अर्श के लिए की गई शस्त्रिक्रिया के समय भारत के भी नहीं की गई थी, परन्त उसका थोड़ा भाग के समय भारत के समय भारत के भी नहीं की गई थी, परन्त उसका थोड़ा भाग के समय भारत के समय भा हैं प्राप्त की गई थी, परन्तु उसका थोड़ा भाग अन्दर वाकी रह जाने के लिए की गई शस्त्रिया की गई शां के लिए की गई शस्त्रिया के समय भगंदर के लिए की नहीं सकते हैं। कुनूर में अर्श के लिए की गई शस्त्रिया के समय भगंदर के लिए की नहीं सकते हैं। परन्तु उसका थोड़ा भाग अन्दर वाकी रह जाने के लिए की नहीं की गई थी, परन्तु उसका थोड़ा भाग अन्दर वाकी रह जाने के लिए हैं। प्राप्त की गई थी, परन्तु उसका थोड़ा भाग अन्दर वाकी रह जाने के कारण फिर की श्रिक्त की गई है। प.पू. माताजी प.पू. गुरुदेव को बम्बई ले जाने के कारण फिर की क्षिण सुरु हुई है। प.पू. माताजी प.पू. गुरुदेव को बम्बई ले जाने के कारण फिर औं र तकलीफ़ रहु. जर्म प्राप्त वाले वोराजी नामक एक वैद्य हैं जो ऐसे रोगों का उपचार हैं वहाँ बकरी मलमपड़ी वाले वोराजी नामक एक वैद्य हैं जो ऐसे रोगों का उपचार हैं । वहाँ बकरी मताजी ने भी Bone T B के लिए उनके पास उपचार कर न हैं। वहां बक्ता ने भी Bone T B के लिए उनके पास उपचार करा कर अनुभव कि हैं। प.पू. माताजी ने भी Bone T B के लिए उनके पास उपचार करा कर अनुभव कि हैं। इसलिए 28 जुन गुरुवार को यहाँ से हम रवाना होंगे। रात बेल्लारी — ति प्राप्त माणा अवार करा कर अनुभव करते हैं। इसिलिए 28 जुन गुरुवार को यहाँ से हम रवाना होंगे। रात बेल्लारी रह कर शुक्रवार किया है। इसिलिए ये गुंटकल से रवाना होंगे। क्रिया है। एक्सप्रेस से गुंटकल से खाना होंगे।

प्रदास एक्स्टर उत्तिर्दियाँ इत्यादि दो सप्ताह से पूर्ण रूप से शान्त हैं। कमज़ोरी है जो धीरे धीरे दूर हो उत्तिर्दियाँ इत्यादि दो सप्ताह से पूर्ण रूप साथ साथ मानिसक परिणणक जलिट्या इत्या विश्व लेखन और साथ साथ मानिसक परिणामधारा परिशृद्ध बने ऐसे जायेगी। याप, गुरुदेव ने लिखाये हैं। जाव" प.पू. गुरुदेव ने लिखाये हैं।

विवन पर्व पर्पू. गुरुदेव एवं पर्पू. माताजी के आशीर्वाद । परिवार में सभी याद करनेवाले वहाँ सब को पर्पू आशीर्वाद जापित करें तथा आप भी की वहां सब जा के आशीर्वाद ज्ञापित करें तथा आप भी स्वीकार करें एवं मेरी ओर से सत्तंगी भाई बहनों को कहें। सब को जय गुरुदेव कहें।

का उत्तर अपने के बाद आठेक दिन तक प.पू. गुरुदेव पर मिट्टी के प्रयोग किये थे जो अब बन्द कर दिये हैं।

भवदीय. आप की भानजी चन्दना

(प्. माताजी की स्वनामधन्या विदुषी सुपुत्री)

### B प्रतापकुमार टोलिया का पत्रसंवाद (स्वयंपत्र: प्रथम हम्पी यात्रा के बाद का प्रथम भावप्रेषण)

(8)

बेंगलोर

दिनांक : 29-10-19<sub>69</sub>

पूज्य गुरुदेव ।

अनेकश: प्रणाम स्वीकार करें ।

वहां से लौटने पर आपके साथ का अल्प समय भी, आप की प्रेरणा से परम कृपाळुदेव की सतत स्मृति बनाए रहा है और वृत्ति आत्मस्थ बनी रही है। बार बार कृपाळु देव के वचनों की ध्विन कानों में गुंजती-सी सुनाई दे रही है और उनका परम शांतरसपूर्ण मुखारविंद नेत्रों के सामने गड़ा-सा रहता है। "उपास्यपदे उपादेयता" का एकांत में अध्ययन-अनुशीलन करते हुए परम आनंद एवं आल्हाद का अनुभव किया, एक बार तो उसके निमित्त से अपनी अवस्था का निरीक्षण करते करते रो पड़ा, आंसुओं को पर्याप्त समय तक रोक नहीं पाया । उसी तत्व सागर में डूबा रहूं और आत्मस्वरूप की जागृत स्मृति बनाए रखकर कृपाळुदेव के चरणों में स्थित रहूं-यह भावना, यह इच्छा सतत रही है। इसे दृढ़ीभूत करने की दृष्टि से एवं एकांतवास में कालयापन की दृष्टि से वहाँ की गुफा में रहने और आपके सान्निध्य का अनुग्रह पाने वहाँ पुन: पुन: आने का आकर्षण, लगाव बढ़ रहा है। यदि सब मेरे बस में होता तो अभी से महीने भर के लिए वहाँ रुक जाता, परन्तु ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा यह ज्ञात नहीं और इतने विशेष समय के लिए तो जब आ पाऊँ तब की बात तो दूर रही, परन्तु अनुकूलता रही और आपके अनुग्रह ने बल प्रदान किया तो दीवाली के दो तीन तो आपके समीप्य में आ जाना चाहता हूं । वैसे दीपावली का दिन मेरे स्थूल जीवन का निमित्त है, जन्मदिन है । यह यदि वहाँ के वातावरण में बीता पाया, तो अपने आप को कृतकृत्य समझ सकूंगा । फिर मुझे 11-11-1969 या 12-11-1969 भाई दूज के दिन तो यहां से अहमदाबाद जाने के लिए लौटना है। आ सकुं तो आपके साथ के संग को छोड़कर शेष समय एकांत और संपूर्ण मौन में रहना है । जैसी आपकी आज्ञा हो, वैसा हो, यह अब प्रार्थना है । कृपाळुदेव के, आपके, एकांतवास के निमित्तो में बने रहने की सतत अभीप्सा के साथ,

विनयावनत प्रताप के भाववन्दन।

(9)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, हम्पी दिनांक : 19-11-1969

<sub>पुपुक्षुबंधु</sub> श्री प्रतापभाई, र्खिंधु श्री रू... हों आपका लेख श्री चंदुभाई द्वारा डाक से प्राप्त हुआ । यहाँ नये जिज्ञासुओं का अंति से आप धर्मचर्चा में समय व्यतीत होता है अतः लेख ऊपर ऊपर से देख अविकास अर्थ उसमें कुछ संशोधन किया है। बाकी इस देहधारी को अवि<sup>गामन</sup> आर उपम संशोधन किया है। बाकी इस देहधारी को उपमा देने के विषय में लिया अतिशयोक्ति की है। कितपय प्रसंगवर्णनों में <del>जो कि</del> हैं और उसन कर आपने प्रस्तुत की हैं, वे यदि यहाँ पर दम नेक्स्सी के आपने कुछ ज्याना आपने प्रस्तुत की हैं, वे यदि यहाँ पर इस देहधारी को पूछ कर उसके के मुख को होतीं तो वे सब प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये को र के मुख स सुन ना के सब प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये होते । आपके वैयक्तिक अनुभव मुख से सुनी होतीं तो वे सब प्रसंग भिन्न रूप से ही लिखे गये होते । आपके वैयक्तिक अनुभव पूर्व से सुना हुई । इस सम्पूर्ण लेख के सम्बन्ध में आप स्वतंत्र हैं और यह देहधारी किसी पढ़ कर से इस्तक्षेप करने की वृत्ति से प्रायः असंग रहने — पढ़ कर प्रसन्ताः अर पढ़ कर प्रसन्ताः अर की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की वृत्ति से प्रायः असंग रहने का आदी है। अतः इस लेख की स्वतंत्रता को उन्नों और कैसे रख सकता है ? का स्थापता क्यों और कैसे रख सकता है ?

आपकी काव्यमय शैली देख कर कृपाळु देव के वचनामृत का भाषान्तर करने के लिए आपणा जानार करने के लिए असका लोभ किसी प्रकार से इस आत्मा में जागृत हुआ है सही, लेकिन उसकी पूर्त के सम्बन्ध में अवसर आने पर सोचेंगे।

बाकी उक्त लेख की विशेष समीक्षा की नहीं है। आपको स्वहित के साथ साथ परहित में यह जिस प्रकार सहायक सिद्ध हो उस प्रकार से आप उपयोग करें यही आशीर्वाद है। ववाणिया तीर्थ में पू.श्री जवलबा तथा उनकी निश्रा में एकत्रित मुमुक्षु सभी भाई बहनों को मेरा हार्दिक जय सद्गुरुवन्दन । यह लेख प्राप्त होने पर पहुँच पत्र अवश्य भेजें ।

यहाँ से श्री माताजी ने आपको अनेकशः आशीर्वाद प्रेषित किये हैं। सर्व मुमुक्षु भाई बहनों ने हार्दिक जय सद्गुरु वंदन कहे हैं उसका स्वीकार करें । खेंगारबापा ने आपको विशेष रूप से याद किया है ।

धर्मस्नेह में वृद्धि हो ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

सहजानंदघन के अनेकानेक आशीर्वाद

(हमारी हम्पी यात्रा के प्रथम दर्शन के पश्चात् बेंगलोर होकर अहमदाबाद लौटने पर लिखा गया पत्रः ''दक्षिणापथ की साधनायात्रा'' पुस्तक के अंतिम मुखपृष्ठ पर मुद्रित)

(10)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम<sub>, हम्पी</sub> दिनांक : 20-11-1969

सद्गुणानुरागी सत्संगयोग्य सुविचारक भक्तहृदयी श्री प्रतापभाई, बेंगलोर

कल आपकी अन्तरंग स्वरूपस्थ रहने की अभीप्सा को व्यक्त करनेवाला आपका पत्र मिला । पढ़कर यह आत्मा प्रमुदित हुई । उक्त अभीप्सा कार्यान्वित हो ऐसे हार्दिक आशीर्वार । आपके हृदयमन्दिर में यदि परम कृपाळुदेव की प्रशमरसनिमग्न अमृतमयी मुद्रा प्रगट हुई हो तो उसे वहीं स्थिर करना उचित है। स्वयं के ही चैतन्य का तथा प्रकार से परिणमन यही साकार आ उत्त वहा स्थिर करना उचित है। स्वयं के हा चतन्त्र ना उपासना की श्रेणि का साध्यबिन्दु है और वहीं सत्यसुधा कहलाती है। हृदयमंदिर से सहस्रदल कमल भें उसकी प्रतिष्ठा करके उसी में लक्ष्यवेधी बाण की भाँति चित्त वृत्ति प्रवाह का अनुसन्धान बनाये रखना यही पराभिक्त अथवा प्रेमलक्षणा भिक्त कहलाती है। उपरोक्त अनुसन्धान को ही शरण कहते हैं। शर अर्थात् तीर । शरणबल से स्मरणबल चिरस्थायी बनता है। कार्यकारणन्याय से शरण और स्मरण की अखण्डता सिद्ध होने पर आत्म प्रदेश में सर्वांग चैतन्य चांदनी फैल जाने से सर्वांग आत्मदर्शन और देहदर्शन भिन्न भिन्न रूप में दृष्टिगत होता है और आत्मा में परमाता की छबी विलीन हो जाती है। आत्मा-परमात्मा की यह अभेद दशा वही पराभक्ति की अन्तिम सीमा है। वही वास्तविक उपादान सापेक्ष सम्यग्दर्शन का स्वरूप है:-

"वह सत्यसुधा दरसावहिंगे. चतुरांगल व्है दृग से मिलहै रसदेव निरंजन को पीवहीं गही जोग जुगो-जुग सों जीव हीं।"

इस काव्य का तात्पर्यार्थ यही है। आँख और सहस्त्रदल कमल के बीच चार अंगुल का अंतर है। उस कमल की कर्णिका में चैतन्य की साकार मुद्रा वही सत्यसुधा है, यही स्वयं का उपादान है। जिसकी यह आकृति निर्मित हुई है वह बाह्य तत्त्व निमित्त कारण मात्र है। जिनकी आत्मा में जितने अंश में आत्मवैभव विकसित हुआ हो उतने अंश में साधकीय उपादान की कारणदशा विकसित होती है तथा कार्यान्वित होती है । अत एव जिनका निमित्त कारण सर्वथा विशुद्ध आत्मवैभवसम्पन हो उनका ही अवलम्बन लेना उचित है, उनमें ही परमात्म बुद्धि होनी चाहिए यह रहस्यार्थ है।

ऐसे भक्तात्मा का चिन्तन एवं आचरण विशुद्ध हो सकता है अत एव भक्ति, ज्ञान तथा योगसाधना का त्रिवेणी संगम साधा जाता है अत: ऐसे साधक के लिए भक्तिज्ञानशून्य केवल योगसाधना करना आवश्यक नहीं है। दृष्टि, विचार तथा आचारशुद्धि का नाम ही भिक्त, ज्ञान तथा योग है और वही अभेद परिणमन से 'सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः' है। पराभिक्त के बिना ज्ञान और आचरण को विशुद्ध रखना दुर्लभ है, आ.र. इसी बाबत का द्रष्टान्त प्रस्तुत कर रहे हैं न ? अत: आप धन्य हैं, क्योंकि निज चैतन्य दर्पण में परम कृपाळु की छवि को आप अंकित कर सके हैं।

अपि वतुर्दशी तथा दीपावली तीनों दिन अहोरात्र (दिन-रात ) अप्रकार से प्यारें। अप दीपावरा वह भावना सफल हो । खुशी से पधारें। अप दीपावली तीनों दिन अहोरात्र (दिन-रात) अखण्ड मंत्रधून रहेगी। वह भीवशी, चतुर्दशी तथा दीपावली तीनों दिन अहोरात्र (दिन-रात) अखण्ड मंत्रधून रहेगी। वह भीवशी, चतुर्दशी । इस धून में धूनी बना जा सके तो धन्य निहाल हो जातें जुरा स पधारें। जहारात्र (दिन-रात) अखण्ड मंत्रधून रहेगी। वहाँ, व्यक्ति हो जायेंगे। अस्तु...। वहाँ, व्यक्ति संपरिवार श्री छोटुभाई संपरिवार तथा उनकी मित्रमंडली को ज्यें ति बर्द रष्टें ति बर्द रष्टें श्री खंदुभाई सपरिवार श्री छोटुभाई सपरिवार तथा उनकी मित्रमंडली को हार्दिक आशीर्वाद। श्री खंदुभाई सपरिवार सब को हार्दिक आशीर्वाद प्रेषित किये हैं। अञ्च प्रमा वंदुभाइ स्पार्थ को हार्दिक आशीर्वाद प्रेषित किये हैं। अन्य आश्रमवासियों ने भी अप किया है। भाषा व्यक्त किया है। धर्मिलेंह ्र<sub>ॐ आ</sub>नन्द आनन्द ।

सहजानन्द के हार्दिक आशीर्वाद

(11)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, हम्पी

दिनांक : 30-11-1969

<sub>साक्षरवर्य</sub> मुमुक्षु भाई प्रतापभाई, रवय उउउ आपका लेख रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पन्द्रह दिन पहले भेजा है लेकिन अभी तक उसकी रसीद

हमें नहीं है । अतः शीघ्र उत्तर दें । नहां ए . कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पाँचसौ भक्त एकत्रित हुए थे । पूरे दिन के सभी कार्यक्रम सानन्द काराज हूर और रात्रि के समय भिक्तरस की धारा आह्लादकारक बनी रही ।

श्री चन्दुभाई को इस आश्रम ने प्रमुख पद पर आरुढ़ किया है तथा श्री छोटुभाई को भी ट्रस्टी मंडल में सिम्मिलित किया है।

यहाँ से माताजी ने आपको हार्दिक आशीर्वाद तथा शेष भाई बहनों ने सादर धर्मस्नेह ज्ञापित किया है। श्री ववाणिया तीर्थ की आपकी यात्रा सफल रही होगी। वहाँ का वर्णन लिखें। धर्मस्नेह में अभिवृद्धि करें.....

प्रतिपल आत्मशुद्धि तथा आत्मसिद्धि में उन्नित हो यही हार्दिक आशीर्वाद । ॐ शान्ति:। सहजानन्दघन

पुनश्च :-रजि. पत्र C/o. गुजरात विद्यापीठ के पते पर भेजा था ।

(12)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम<sub>, हम्पी</sub>

दिनांक : 14-12-1969

श्रीमद् राजचन्द्रजी तथा आनन्दघनजी विषयक संशोधन

सद्गुणानुरागी सत्यसुधारस पिपासु सत्संग योग्य मुमुक्षु भाई प्रताप,

आपका जिज्ञासा पूर्ण पत्र मिला । पी एच डी के लिए आपने जो विषय पसन्द किया है वह सचमुच अभिलषनीय है, अभिनन्दनीय है, क्योंकि उसके द्वारा परोपकार के साथ साथ स्व-उपकार भी अवश्यंभावी है। तद्विषयक मेरी सलाह इस प्रकार है:-

इस काल में इस समय इस क्षेत्र में जनसंख्या (आबादी) में वृद्धि के कारण मनुष्यों के निए पेट भरना जिस प्रकार अत्यंत कठिन हो रहा है उसी प्रकार दिल और दिमाग की आवश्यकता की पूर्ति करना भी कष्टसाध्य हो गया है। पेट की भूख की पूर्ति के लिए जिस प्रकार अन उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है, उसी प्रकार दिल-दिमाग की भूख मिटाने हेतु आवश्यक मन-उत्पादन अर्थात् स्वाधीन मन तथा उसके अनुसन्धान हेतु उत्पादक क्षेत्र का विस्तार अर्थात् तथा प्रकार के साधनालय अनिवार्य हैं।

आज अन्न और मन की समस्यापूर्ति हेतु हरित क्रान्ति की ध्वनि सुनाई देती है अवश्य, किन्तु दिखाई देता है सर्वत्र उभय प्रकार का अभाव । अन्नाभावजन्य भूखमरी सब को सर्वत्र खटकती हो यह स्वाभाविक है परन्तु आवश्यक मनोभावजन्य भूखमरी भी अब जनमानस को खटकने लगी है यह आनन्द का विषय है, क्योंकि इससे उस दिशा में कहीं कहीं विकास भी हुआ है।

विश्व में भौतिक भूखमरी को शान्त करने हेतु भौतिक वैज्ञानिकों के द्वारा सार्वित्रिक प्रयत्न हो रहे हैं और उस दिशा में कहीं कहीं विकास भी हुआ है।

इस धरती की बंजर भूमि तथा समुद्र की अतल गहराई में एतद् अनुशीलन (Research) के साथ साथ मानव ने चन्द्रमा की धरती पर भी कदम रख दिया है लेकिन आध्यात्मिक श्रद्धा-पीपासा को शान्त करने हेतु जिन जिन अनेक चैतन्यवैज्ञानिकों ने सफल अन्वेषण कर धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के द्वारा उस दिशा में प्रगित करके जगत के अन्तर और मन को जो राहत दी थी, वैसी राहत आधुनिक जगत को प्राप्त नहीं हो रही है यह सचमुच दु:खद हकीकत है, क्योंकि उन धर्मसंस्थाओं के अग्रणीजन चैतन्यविज्ञान का संशोधन छोड़कर अपनी समग्र शक्ति सम्प्रदायवाद में निरर्थक व्यय कर रहे हैं । धर्म के नाम पर अपने अपने गुट बांधकर-विस्तृत कर के एक-दूसरे के अनुयायियों को अपने-अपने गुटों के भेड़ बनाने मे जुड़े हुए हैं। क्योंकि क्वचित कोई संशोधक स्वतंत्र रूप से चैतन्य विज्ञान का विकास साधने लगे तो उसे नास्तिक का इल्काब देकर अपने अपने गुटों के भेड़ों के दिल में उसकी ओर धिक्कार की भावना पैदा करते हैं यह सखेद आश्चर्य है। अतीतकालीन सर्वज्ञ किंवा आत्मज्ञ-चैतन्य विज्ञानिकों की श्रृंखलाबद्ध श्रेणी खंडित होने के पश्चात् अब तक ऐसा होता आया है और हो रहा है यह निर्विवाद सत्य है।

भूतकाल में कतिपय स्वतंत्र वैज्ञानिक हो गये, उनमें सन्त कबीर, सन्त आनन्द्यन विकट भूतकाल प्राजचन्द्र अपने अपने समय के अद्वितीय चैतन्य वैज्ञानिक सन श्रितकाल न आन्द्र्यन हा गये, उनमें सन्त कबीर, सन्त आन्द्र्यन विकट श्रीमद् राजचन्द्र अपने अपने समय के अद्वितीय चैतन्य वैज्ञानिक मान्य करने योग्य सन्त श्रीमद् सत्पुरुषों को कोई सम्प्रदायवाद इष्ट न था अतः उन्होंने तो किसी कर्म के साम्प्रदायवाद कर के कार्य करने योग्य करने तीनों सत्पुरुषों को कार्म का मर्म प्राप्त कर के कर्म श्रीमद् राजान के आद्वतीय चैतन्य वैज्ञानिक मान्य करने योग्य स्ति तीनों सत्पुरुषों को कोई सम्प्रदायवाद इष्ट न था अतः उन्होंने तो किसी धर्म के सम्प्रदाय कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्म के सम्प्रदाय हैं। इन वी के विल धर्म का मर्म प्राप्त कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्म के सम्प्रदाय के द्वारा धर्म के ब्रास कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्म के ब्रास कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्म के द्वारा धर्म के ब्रास कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्म के द्वरा धर्म के द्वारा धर्म के द तीनों सत्पुरुषा जा नाम प्राप्त कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्मसमन्वय साधा की अस उसके प्रति परिचित व्यक्तियों को इशारा किया था। इनमें से सन्त आकर्य सी की अस उसके प्रति परिचित व्यक्तियों को इशारा किया था। इनमें से सन्त आकर्य हैं। हैं। हो हो । कावरा व्यवस्तियों को इशारा किया था। इनमें से सन्त आनन्द्यनजी अणगार की असे असे किया था। इनमें से सन्त आनन्द्यनजी अणगार की असे किया था। इनमें में असंगदण में कि किया था। इनमें से असंगदण में किया था। इनमें से सन्त आनन्द्र की अपगार था। इनमें से सन्त आन्द्र की सिया था। इनमें से सन्त आन्द्र की अपगार था। इनमें से सन्त आन्द्र की सिया था। इनमें से सिया था। वहीं असके प्रात पार्ति किन्दराओं में तथा स्मशानों में असंगदशा में विचरण करते के वि.सं. 1730 में इस दुनिया से सदा के लिए अदृश्य हो गये। हम बा कारण निजा में इस दुनिया से सदा के लिए अदृश्य हो गये। इस कारण से उनके कीई अनुयायी वर्ग तैयार न हुआ। दिल और दिमाग को कर्ज हान वि.सं. 1/30 में अनुयायी वर्ग तैयार न हुआ । दिल और दिमाग को शानिदायक उनकी की अन्य मात्रा में संशोधकों को प्राप्त हुई । परन्तु विषय गार्की ि उनका काइ अनुनाना में संशोधकों को प्राप्त हुई । परन्तु विषय गाम्भीयं सा कठिन अर्तुभववाणी भी अल्प मात्रा में संशोधकों उस टकसाली (अत्यन्त प्रधानोजन पार्थ हुई । परन्तु विषय गाम्भीर्य सा कठिन अर्थु अलोख के कारण उस टकसाली (अत्यन्त प्रभावोत्पादक) वाणी पर प्रयोग तथा अशुद्ध आलेख के सका हैं, जब कि सन्त कबीर तथा मन कि ज्या तथा जन्दुन्ज वाणी पर प्रयोग तथा जन्दुन्ज वाणी पर प्रयोग तथा संशोधन नहीं हो सका हैं, जब कि सन्त कबीर तथा सन श्रीमद् राजचन्द्रजी क्षेत्री होना चो स्थिति भिन्न है। वे आगार धर्म के माध्यम से अणगार कर्म — व होना चाहिए एता तथा सन्त श्रीमद् राजचन्द्रजी होना चाहिए एता है। वे आगार धर्म के माध्यम से अणगार धर्म का विकास करके के सम्बंध में स्थिति भिन्न है। वे संग में रह कर असंग की अणगार धर्म का विकास करके के सम्बंध म ।स्थारा करते रहे - संग में रह कर असंग की आराधना करते रहे, फलत: ब्रेतन्य विज्ञान को विकसित वर्ग में स्वीकृत हुई, प्रसरित होती रही और को विकसित वर्ग में स्वीकृत हुई, प्रसरित होती रही और को विज्ञान का जिल्ला करते रहे, फलतः विज्ञान का आराधना करते रहे, फलतः विज्ञान का परिचित वर्ग में स्वीकृत हुई, प्रसरित होती रही और इसके परिणाम स्वरूप अनुभववाणी वर्ग भी तैयार हुआ तथा उनकी अनुभववाणी पर मंग्लेक्ट के अनुभववाणा स्वक्षप अनुभववाणा पर संशोधन भी तैयार हुआ तथा उनकी अनुभववाणी पर संशोधन भी हुए और आज अनुयायी वर्ग भी तैयार हुआ तथा उनकी अनुभववाणी पर संशोधन भी हुए और आज भी हो रहे हैं।

भी हो रह ए सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर की केवलज्ञान श्रेणी जिस प्रकार तीसरी पाट पर लय हो गई, सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर की आत्मज्ञान श्रेणी तीसरी पाट पर लय हो जाय तो उसमें कोई उसी प्रकार आत्मज्ञ सन्तों की आत्मज्ञान श्रेणी तीसरी पाट पर लय हो जाय तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं और इसी कारण से उनके बाद के साधकीय गच्छसमुदाय गच्छवाद-सम्प्रदायवाद आश्चर्य नहीं । इसी न्याय से सन्त कबीर तथा सन्त में परिवर्तित हो जाय तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं । इसी न्याय से सन्त कबीर तथा सन्त में परिवर्तित हो जाय तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं । इसी न्याय से सन्त कबीर तथा सन्त में परिवर्तित हो जाय तो उसमें कोई भी सुविचारक सच्चा चिन्तक उन महापुरुषों का वाडाबन्धी ) शुरु हो गई हो तो उसमे कोई भी सुविचारक सच्चा चिन्तक उन महापुरुषों का दोष मान ही नहीं सकता ।

दाष मान स्मित और सन्त श्रीमद् राजचन्द्र के साहित्य को तो वर्तमान समय में उपजाऊ-ऊर्वरा सन्त कबीर और सन्त श्रीमद् राजचन्द्र के साहित्य को तो वर्तमान समय में उपजाऊ-ऊर्वरा भूमि समान मान सकते हैं जब कि सन्त आनन्द्घनजी रचित साहित्य मेरी दृष्टि में तो गोचरभूमिवत् भूमि समान मान सकते हैं जब कि सन्त आनन्दघन पाहित्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ तथा है। श्री अगरचन्दजी नाहटा द्वारा प्राप्त आनन्दघन साहित्य की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ तथा आज तक मृद्रित तथा अनुवादित साहित्य का अन्वेषण तथा अनुशीलन करने पर मेरे हदय पर आज तक मृद्रित तथा अनुवादित साहित्य का अन्वेषण तथा अनुशीलन करने पर मेरे हदय पर जो प्रभाव पड़ा है वह मैने ऊपर दर्शाया है। गोचर भूमि को उर्वरा बनाना यह आज की दुनिया जो प्रभाव पड़ा है वह मैने ऊपर दर्शाया है। गोचर भूमि को उर्वरा बनाना यह आज की दुनिया के लिए महान पुण्यकार्य गिना जा सकता है – मानना चाहिए। यह कार्य कष्टसाध्य होने के कारण उस दिशा में कोई विरले ही दृष्टि डालें यह स्वाभाविक है। तथापि उन विरल व्यक्तियों की पंक्ति में सम्मिलित होना आप जैसे व्यक्ति के लिए कुछ कठिन नहीं है क्योंकि आपके पास तथा प्रकार का हृदय है, दिमाग है, कलम का कसब है तथा सरस्वती पुत्र सम पण्डित सुखलालजी की निश्रा है एवं हमारे समान लंगोटीवालों की भी मैत्री है.... तो फिर.... ?

इतना सब कुछ होने पर भी यदि उस दिशा में हिम्मत की कमी महसूस हो रही हो तो लग जाईये उर्वरा भूमि पर खेती करने..... ॐ

सन्त कबीर तथा सन्त श्रीमद् राजचन्द्रजी के साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन से स्व-पर उपकार तो अवश्यंभावी है ही । इसके अतिरिक्त स्वत्त कहीर की भाँति श्रीमद का साहित्य गुर्जरसीमा को पार कर हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेशों में प्रवरित-प्रसारित हो महक उठे, यह इच्छनीय है। वैसे हिन्दी भाषा में उनका जितना होना चाहिए उतना प्रचार हुआ नहीं है। महात्मा गाँधीजी के उन अहिंसक गुरु को गाँधीजी की ही भाँति जगत के समक्ष प्रकाश में लाना चाहिए, जिससे शान्ति की खोज में जगत स्वा मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। लेकिन हम लोगों ने उनको भारत के एक कोने में ही षुपाकर रख दिया है यह हम लोगों की सामान्य करामात नहीं है क्योंकि मतपंथियों ने उस सूर्य को बादलों की घटा में इस प्रकार से छुपा के रख दिया है कि शायद ही कोई उसके दर्शन कर सके। ॐ

इस विषय में लिखना तो बहुत चाहता हूँ (और भी अनेक बातें मन में आती हैं) परनु इस ावषय में लिखना तो बहुत चाहता हू (जारें यह शरीर अधिक बैठने नहीं देता है। करीब बीस दिन से अर्श के रूप में व्याधिदेव ने इस पह शरार आधक बैठने नहीं देता हैं। कराब जार उसने अग्नि परीक्षा आरम्भ की है, फिर शरीर में आसन जमाया है। जलन तथा शूल के द्वारा उसने वेटन हो जार के रारार म आसन जमाया है। जलन तथा शूल ज व्याधिमय दशा में वेदन हो जाता है। इसी कारण भी परम कृपाळु की कृपा से उस व्याधि का समाधिमय व्यावता है। उसे कि से समय से पत्र का उत्तर न दे सका जिसके लिए क्षन्तव्य हूँ । सुज्ञेषु किं बहुना ? नमय स पत्र का उत्तर न ६ सप्ण . महामना पण्डितजी को धर्मस्नेह ज्ञात करायें और आप भी स्वीकार करें । ॐ शान्ति.....।

(13)

द्वारा - डो.पं. सुखलालजी सरित् कुंज, आश्रम मार्ग अहमदाबाद-9

16-02-1970 (प्रात: साड़े पाँच)

परम पूज्य गुरुदेव,

सविनय वन्दना स्वीकार करें। आप सुखशान्ति में विराजमान होंगे और अब आपकी शारीरिक व्याधि की प्रतिकूलताएँ कम हुई होंगी ।

परम कृपाळु देव की कृपा से मेरी और परिवार की आधि-व्याधि उपाधियों के बीच भी अल्प अंशों में समाधि की अवस्था प्रवर्तित रही और स्मरण, सजगता और साधना दृष्टि विशेष तीव्र रहे । अब समय की भी थोड़ी बाह्य अनुकूलता मिलने से कई दिनों के बाद आपको

कुछ विस्तार से लिख रहा हूँ।

(1) सर्व प्रथम तो क्षमाप्रार्थना करुँगा कि आज तक पृ. चन्दुभाई की सूचनानुमार मोमपुरा (1) सर्व के जिनालय का नकशा या सूचन प्राप्त कर के भेज सका नहीं हैं, परन् अस जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कि जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कि जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कि जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कि जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कि जिल्दी ही यह भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

के पार्म जिल्हा है। क्षिण प्रति पत्र में श्रीमद् राजचन्द्रजी तथा आनन्द्रघनजी जैसे परम जाता युगपुरुषों (2) आपने गत पत्र में श्रीमद् राजचन्द्रजी तथा आनन्द्रघनजी जैसे परम जाता युगपुरुषों के मेरे संशोधन हेतु आशीर्वाद एवं दिशासूचन प्रदान किये उसके लिए अत्यन अनुगृहित के विषय में मेरे संशोधन हेतु आशीर्वाद एवं उपादेय अभिव्यक्त करने की क्षमता मेरी हेस्विनी को प्राप्त हैं। तदनुसार प्रयत्निशीर एवं उपादेय अभिव्यक्त करने की क्षमता मेरी हेस्विनी को प्राप्त हैं। तदनुसार उन दोनों प्रेरणादाता और अनुगृहकर्ता महापुरुषों के प्रति एवं आप गुरुजनों के विद्या प्रार्थना उन दोनों प्रेरणादाता और अनुगृहकर्ता महापुरुषों के प्रति एवं आप गुरुजनों हैं हेसी प्रार्थना उन दोनों प्रेरणादाता काल के समय प्रस्तुत कर रहा है। हे प्रति स्वादर, विन्नस्थाव स्रे इस प्रातः काल के समय प्रस्तुत कर रहा है। के प्रति स्वादर, विन्नस्थाव स्रे इस प्रातः वाल के समय प्रस्तुत कर रहा है।

्रित रादिर, प्राप्त कार्य अब यहाँ विद्यापीठ में रहकर या पूज्य पण्डित सुखलालजी के हाँ, मेरा यह कार्य अवन या वातावरण में नहीं होगा उन्हें (3) हा, मरा अल्लास था पूज्य पण्डित सुखलालजी के में या विद्याजीवी के जीवन या वातावरण में नहीं होगा, तथापि उसका कोई अफसोस सानिध्य में या किराई में यह प्रतीति मुझे हो रही है कि अल्लास मानिध्य में या जिल्ला की गहराई में यह प्रतीति मुझे हो रही है कि अन्य व्यवसाय में जुड़ने वहीं है। अन्तःकरण की कृपा तथा अन्तःकरण की अधीया से जुड़ने तहीं है। अन्तर्भा व्यवसाय में जुड़ने कि परम कृपाळु देव की कृपा तथा अन्तःकरण की अभीप्सा मेरे हाथों को, हृदय को के बाद की उसके योग्य बनायेंगी, और विशेष में शायह आपने — के बाद भा परन है है । जनाप्ता मर हाथों को, हृदय को के बाद भा पर हाथों को हिदय को उसके योग्य बनायेंगी, और विशेष में शायद आपके उस शान, नीरव, साधना तथा मितिष्क को उसके वातावरण में ही वह कार्य सम्भव होगा । अर्जन तथा मस्तिष्क पान वातावरण में ही वह कार्य सम्भव होगा । अर्थात् परम कृपाळु देव की की भूमि के एकान्त वातावरण मेरे प्रति प्रेम-वात्सत्य-पर्ण भावना के की भूम क पाज हैं प्रित प्रेम-वात्सल्य-पूर्ण भावना के कारण, ए.पू. सुखलालजी के क्रारण, ए.पू. सुखलालजी के कारण, ए.पू. सुखलालजी हेरणा स्रा दें अर्थला आग्रहपूर्णा एवं आदेशात्मक सूचला के कारण एवं हृदय की गहराई में की प्रत्यक्ष-अत्यक्त आग्रहपूर्णा वर्ष ग्रीब्सावकाथ अग्रहार के क ही प्रति के कारण, इसी वर्ष ग्रीष्मावकाश आरम्भ होते ही विद्यापीठ का यहाँ का काम हो रहा प्रतार का यहा का काम हो हुकर, बेंगलोर आकर पू. चन्दुभाई के साथ उनके काम में जुड़ने का निर्णय लिया है। हाइकर, ना निर्णय कि लिए आपके एवं पू. माताजी के आशीर्वाद की प्रबल भावना है, जिससे जो इस । नणन अन्य विकल्प एवं प्रलोभन दृष्टिगत हो रहे हैं उनको नकार के दृदतापूर्वक एवं स्थिरतापूर्वक अन्य पद्मास्तत लगाकर बीठ सकूं तथा साथ साथ मेरी उपस्थिति से चन्दुभाई के लिए काधास्य त बात कर उत्तके कार्यों में सर्व प्रकार से सहायस्य बत सकूं। इन दोनों कार्यो के लिए आपके आशीर्वाद की प्रबल इच्छा है। क्योंकि मेरे हृदय में यह वेदना है कि एक तो मेरे भ्रमण एवं विविध साधना के काल में एकाग्रतापूर्वक एक स्थान में कहीं भी स्थिर नहीं हो सका हूँ, और मेरी आन्तरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सका हूँ। जिसके फलस्वरुप हृदय अत्यन्त व्यथित रहता है साधना तथा व्यवहार के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयत्न के कारण । (इस व्यथा की कथा कभी फिर कहूँगा) दूसरा कारण यह भी है कि पूज्य चन्दुभाई का मुझ पर ही नहीं, हमारे पूरे परिवार पर असीम उपकार है जिसका ऋण पूर्णरूप से तो चुकाना कभी भी सम्भव नहीं है, परन्तु मेरे और मेरी पत्नी के बेंगलोर आने से उन सब के जीवन में आर्थिक-भौतिक रूप के साथ साथ अध्यात्म क्षेत्र में कुछ उपयोगी बन सकूं, सब के बीच प्रेम, स्नेह और सौहार्द में वृद्धि कर सकूँ। (मेरी पत्नी भी ऐसा कर

- श्री सहजानंदघन गुरूगाथा सके) ऐसी शक्ति प्राप्त हो ऐसे आपसे और पू. माताजी से हार्दिक आशिष प्राप्त हो यही कापना है। गुरुजनों के आशिष ही हमारा सम्बल एवं बल है। इसके सिवा मेरे पास तो कोई बल है नहीं । आशा है, मेरे संकल्प को चिरतार्थ करने के लिए आपके आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होंगे । बेंगलोर स्थिर होने पर आपके सानिध्य की सुविधा भी होगी यह भी बड़ा आकर्षण है, अत: आप मेरी ध्यान-भिक्त के द्वारा ज्ञान-दर्शन-चारित्र की साधना में एवं श्रीमद् राजचन्द्र तथा आनन्दधनजी विषयक मेरे उपरोक्त संशोधन आदि सब कार्यों में सहायरुप बनेंगे तथा आनन्दघनजी विषयक मेरे उपरोक्त संशाधन जार इसका मुझे विश्वास है। वैसे बेंगलोर में व्यवसाय की जिम्मेदारी पूर्ण जागृति के साथ फिर भी कृपाळुदेव की भाँति निर्मल निर्लेपभाव से निभानी है और उसके लिए भी आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है।
- (4) पू. चन्दुभाई शायद पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ आते रहते होंगे और आपका मार्गदर्शन उनको मिलता रहता होगा ।
- (5) इस पूर्णिमा पर शारदाग्राम हो कर चोरवाड़ के सागरतट पर आयोजित विमलाताई (5) इस पूाणमा पर शारदाग्राम हा का मातुश्री के पास शारदाग्राम जाऊँगा । पूर्णिमा के ध्यान शिबिर में जा रहा हूँ । प्रथम मेरी पू. मातुश्री के पास शारदाग्राम जाऊँगा । पूर्णिमा को रात को संकल्प से तथा भावदेह से मेरे संगीत एवं भक्ति के साथ दूर रह कर भी वहाँ की भिक्त में उपस्थित रहने का प्रयत्न करूँगा । मेरी भिक्त के आंदोलन अगर सच्चे एवं समर्थ हों तो आपके एवं माताजी के भक्ति तथा आशीर्वाद के आन्दोलन भी उनमें सम्मिलित हो जायें ऐसी प्रार्थना ।
- (6) इस पत्र के साथ एक अन्य छोटा-सा पत्र है एक परम विदुषी, जिज्ञासु एवं साधनारत साध्वी श्री निर्मलाश्रीजी का । एम.ए. और साहित्यरल तक का उनका अभ्यास है और 'भारतीय दर्शन में अभाव भीमांसा' इस विषय पर पी.एच.डी के लिए निबंध भी उन्होंने लिखा है। जप और ध्यान की साधना में वे रत रहती हैं और सामाजिक कार्य की दृष्टि से युवितयों-कन्याओं के लिए वे ग्रीष्मकालिन शिबिर-संस्कार अध्ययन सत्र का आयोजन प्रति वर्ष करती हैं। इस वर्ष भी अहमदाबाद में उनका शिबिर होगा । सर्व प्रकार से उनकी यह प्रवृत्ति अनुमोदनीय है, सहायता करने योग्य है। आपकी तथा पू. माताजी की साधना के विषय में बात करने पर वे अत्यन्त आनन्दित हो गई थीं । ध्यान तथा षड्चक्रभेदन के विषय में उनका प्रश्न है उसका उत्तर देने की कृपा करें, आप चाहें तो उनके द्वारा दिये गये पते पर सीधा लिखें, या मेरे द्वारा भिजवायें ।

पुनः आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ इस प्रातः काल के समय अनेकानेक वन्दन के साथ रुकने की अनुमित लेता हूँ।

प्रताप के भाववन्दन

(14)

दिनांक : 28-2-1970

ग्री निर्माशीजी आदि अहमदाबाद. व्यक्षिश्री विर्मालाश्राणाः विषय में आपने प्रश्न प्रेषित किया है कि पट्चक्रभेदन की रीति से साधना के विषय में इस वैयक्तिक प्रश्न के स्वल्प उत्तर के सिवा के प्राध्या क । प्रमाध्या क । इस वैयक्तिक प्रश्न के स्वल्प उत्तर के सिवा अधिक लिखने के या अत्य प्रकार से ? इस वैयक्तिक प्रश्न के स्वल्प उत्तर के सिवा अधिक लिखने के या अत्य प्रकार है । कि वृत्ति नहीं है ।

र्य प्व पृष्ट आगारवास में बसते हुए मोहमयी नगरी भातवाज़ार स्थित गोदाम में बिना है हिंदी को आगारवास में समाधि स्थिति हो गई। उसमें विश्व का स्थाय में समाधि स्थिति हो गई। उसमें विश्व का स्थाय में क्ष प्रमय एवं वृत्ति नहीं है। का देहधारा का जा में समाधि स्थित हो गई। उसमें विश्व का स्थूलक्षपेण अवभासन इस के 19 वर्ष की आयु में समाधि दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्थित के पूर्वसंस्कार की दयनीय दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्थित के पूर्वसंस्कार स्थित के साधकों की दयनीय दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्थित के साधकों की दयनीय दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्थित के साधकों की दयनीय दशा देखी।

प्रवास के 19 वर्ष भा अवभासन की दयनीय दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्मृति में उमर आए। ध्रास के साधकों की दयनीय तथाओं को नीचे से ऊपर तक देखा।

भरतक्षत्र वा से मुक्त सारी आत्माओं को नीचे से ऊपर तक देखा। क्षित्र प्रश्नात् बद्ध से मुक्त सारी आत्माओं को नीचे से ऊपर तक देखा। क्षित्र प्रश्नात् बद्ध से मुक्त सारी अप्तमाओं को पर्चक्रभेदन ताम मंग्न ह प्रचात् अक्ष्र ह प्रचात् अक्ष्र जो दर्शन पूर्वसंस्कारिवहीनों को षट्चक्रभेदन द्वारा संभव होता है वह अनायास हुआ। उस जो दर्शन पूर्वसंस्कारिवहीनों में चक्रभेदन करके ही दम आजा — तो दर्शन पूर्व भवों में चक्रभेदन करके ही इस आत्मा का इस क्षेत्र में आना से जाना में तो स्वरूपानुसंधान ही उसका साधन है। अधिक कर के से क्षेत्र में तो स्वरूपानुसंधान ही उसका साधन है। अधिक कर के

से जीना जा तजा स्वरूपानुसंधान ही उसका साधन है। अधिक क्या लिखूं? है। वतना । पद्धित से अंतर्ज्योति के द्वारा और हठयोग पद्धित से प्राणायाम के द्वारा राजयोग पद्धित से अंतर्ज्योति के द्वारा राज्यांग प्रधात स प्राणायाम के द्वारा राज्यांग प्रधान है और गुरुगम के द्वारा इस विक्रियेदन हो सकता है। जैन साधन प्रणाली राज्योग प्रधान है और गुरुगम के द्वारा इस वक्षेदन है। त्राप्त के द्वारा इस कि केवलज्ञानदशा प्राप्त की जा सकती है । आपकी तथा प्रकार की किल में उससे बीज केवलज्ञानदशा प्राप्त की जा सकती है । आपकी तथा प्रकार की तिज्ञासा अनुमोदनीय है।

आनंद आनंद आनंद, सहजानन्द

### (प्रतापभाई के प्रति)

एवंच :- माताजी के देह में हार्ट विकनेस और हार्ट प्रेशर का उपक्रम हुआ था । उसमें अभी एवच र जारा हुआ या । उसम अभा राहत है । उन्होंने हृदय की ऊर्मि से आपको अनिगनत आशीर्वाद विदित किए हैं । खेंगारबापा राहत हैं। अपने में मस्त हैं। आत्माराम को खानपान के विषय में, कुछ अधिक वैराग्य प्रवर्तित होता होगा ऐसा प्रतीत होता है।

श्री चंदुभाई, श्री छोटुभाई इस पूर्णिमा पर शायद पधारें ऐसा अनुमान है। पत्र नहीं है। शेष आश्रमवासी भी सितारवादन पुनः पुनः सुनने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। परन्तु उसके वादक आप तो इन दिनों कैसे आ सकते हैं ? अस्तु । पत्रदर्शन की तो शीघ्र अपेक्षा रहेगी ही । सहजानंदघन के सहजात्म स्मरण सह हार्दिक आशीर्वाद ।

(15)

ट्रीचीनापल्ली महा वदी 7 शनिवार वि.सं. 2027 (मार्च-1970)

साक्षरवर्य मुमुक्षुवंधु श्री प्रतापभाई

दि. 15-2-1970 दोपहर को हम्पी से प्रयाण कर के करीब 12-15 भाई-बहनों के साथ ट्रेंडन द्वारा मद्रास पहुँचे । वहाँ छः दिन का कार्यक्रम सम्पन्न करके पुन्तुर तिंडीवनम् आदि का प्रवास करते हुए तिरुचिरापल्ली में प्रवेश हुआ । चार दिन शहर में ठहरने के बाद वहाँ से प्रयाण प्रवास करते हुए तिरुचिरापल्ली में प्रवेश हुआ । चार विन प्रवेश किया । यह द्वीप विशालकाय कर के सेलम रोड पर 19 मील दूर अपर डेम के किनारे कावेश किया । यह द्वीप विशालकाय पर स्थित द्वीप पर पी.डब्लू.डी. के बंगले पर गत गुरुवार के दिन प्रवेश किया । यह द्वीप विशालकाय पर स्थित द्वीप पर पी.डब्लू.डी. के बंगले पर गत गुरुवार के प्रिम ऋषिमुनियों के योग्य है । बंगले वृक्षों से अलंकृत है, यहाँ का वातावरण शीतल है । यह भूमि ऋषिमुनियों के योग्य है । बंगले के तीन कक्ष में से एक कक्ष मिलने के कारण साथ आये हुए लोग एवं ट्रीची के भावुक के तीन कक्ष में से एक कक्ष मिलने के कारण साथ आये हुए लोग एवं ट्रीची के भावुक असमें रहते हैं तथा इस देहधारी को एक कुटिया मिल गई जिससे उसमें आसन जमाया है । उसमें रहते हैं तथा इस देहधारी को एक कुटिया मिल गई जिससे उसमें आसपास के शहरों में भावुकों यहाँ प्रायः एकाध मास स्थिरता करने की सम्भावना है । तत्पश्चात् नीलिगिरि का कार्यक्रम होगा । करीब को सन्तोष प्रदान करने हेतु जाना पड़ेगा । तत्पश्चात् नीलिगिरि का कार्यक्रम होगा । करीब को सन्तोष प्रदान करने हेतु जाना पड़ेगा । वर्रिय न्यनता है प्रेप्त न्यनता है प्रेप्त व्यवता है प्रेप्त न्यनता है प्रेप्त व्यवता है प्रेप्त व्

तीन-चार मास प्रवासा में व्याप्त के इसमें अब पर्याप्त न्यूनता है ऐसा लगता है। कुछ इस देह पर अर्शव्याधिदेव की कृपा थी उसमें अब पर्याप्त न्यूनता है ऐसा लगता है। कुछ अंशों में पेट की गड़बड़ है जो योगासन के द्वारा शान्त हो जायेगी।

अशा म पट का नवन र माताजी के स्वास्थ्य में गड़बड़ थी उसमें कुछ सुधार हो रहा है। हम्पी में श्री चन्दुभाई की निश्रा में निर्माण कार्य जारी है मन्दिर के प्लान आदि तैयार करने की सूचना दी है। वे प्रति मास एक बार मुलाकात लेते रहते हैं।

आप की भावना विद्यापीठ छोड़कर बेंगलोर में बड़े भाई की सहायता करते हुए साहित्य सेवा में विकास साधने की है वह हितरुप है। उस प्रकार की सभी भावनाएँ सफल हों ऐसे इस देहधारी एवं माताजी के हार्दिक आशीर्वाद हैं। आपकी शक्तियाँ भक्तिरस में सराबोर होकर साहित्य सेवा में तन्मय हों।

परिवार में सब को हार्दिक आशीर्वाद । धर्मस्नेह में अभिवृद्धि हो । ॐ शान्ति

> सहजानन्द्यन सहजात्मस्मरण हार्दिक आशीर्वाद

(16)

Clo. डो. पं. मुखलालजी सरित् कुंज, आश्रम मार्ग अहमदाबाद-9 16-3-1970, सोमवार

पूज्यपाद स्वामीश्री सहजानन्दघनजी, स्विन्य वन्याः स्विन्य महा वद 8 का पत्र प्राप्त होने पर बहुत आनन्द हुआ था । आपका स्वास्थ्य आपका महा चन्दुभाई ने भी लिखे थे । अब आपका स्वास्थ्य के के समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे । अब आपका स्वास्थ्य स्विनयं वन्दना । आपका महा वप जिल्ला अनन्द हुआ था। आपका स्वास्थ्य अपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही है ऐसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही के एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही के एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही के एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही के एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही के एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही कि एसे समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है ? शायद ही है से समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब आपका समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब अधिका समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब अधिका समाचार चन्दुभाई ने भी लिखे थे। अब अधिका हीं है एस सनाजा में सहज रूप से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाय स्वभाविक है। हा कि प्राकृतिक वातावरण में सहज रूप से एकाध संक्षिप्त पत्र तो क्लिके वहाँ के आप अन्यत्र पधारें तो भी पन्द्रह दिन में एकाध संक्षिप्त पत्र तो क्लिके — वहाँ के आप अन्यत्र पधारें तो भी पन्द्रह दिन में एकाध संक्षिप्त पत्र तो क्लिके — वहाँ के आप है। प्राकृतिक जारा के प्राकृतिक जारा स्वभाविक है। वहाँ के आप अन्यत्र पधारें तो भी पन्द्रह दिन में एकाध संक्षिप्त पत्र तो लिखने या लिखाने वहाँ से आप अन्यत्र पधारें तो भी पन्द्रह दिन में एकाध संक्षिप्त पत्र तो लिखने या लिखाने वहाँ से आप अन्यत्र करें।

अनुग्रह कर आशीर्वाद के लिए सचमुच अत्यन्त अनुग्रहित हूँ । धन्य हुआ हूँ । यह कोई अगम्य आपके का नाम नाम आने का संकल्प होते ही एक अञ जानाम है का अनुग्रह करें। आपके आराजा आने का संकल्प होते ही एक अन्य उपकारक कार्य भी साथ साथ संकेत ही है कि उस तरफ आने कह कार्य है कृपाळदेव के वनमें न " संकेत ही ह । क जा आया है और वह कार्य है कृपाळुदेव के वचनों का "Selected Works करने के लिए निमंत्रण आया है और वह कार्य है कृपाळुदेव के वचनों का "Selected Works करने के लिए जिल्ला के रूप में, प्रकाशन करने का कार्य । सुश्री विमलाताई of Shrimad Rajchandra थे) के साथ ध्यान शिबिर में चोरवाड गण of Shriman रुवा के मिले थे) के साथ ध्यान शिबिर में चोरवाड़ गया था वहाँ उन्होंने मुझमें (जिन्हें आप इंडर में मिले के प्रति आया हुआ रुपांतरण हेम्बूकर स्मान (जिन्हें आप २०) (जिन्हें आप २०) कृपाळुदेव के जीवन दर्शन के प्रति आया हुआ रुपांतरण देखकर सानंद यह महाकार्य मुझे सौंपने

कुछ मास पहले वे अमेरिका में सान फांसिस्को में थीं तब वहाँ कृपाळुदेव के एक भक्त का सोचा है। कुछ नात पर कि पदेल जिल्हें अपने घर ले गये थे और श्री आत्मसिद्धि की पूजा भी करवाई (श्री भूलाभाई पटेल) उन्हें उत्पाद्धदेव के वचनों का अंग्रेजी के जान (श्रा भूरापार) श्री और साथ साथ उन्होंने कृपाळुदेव के वचनों का अंग्रेजी में सुन्दर अनुवाद प्रकाशित करवाने था आर ताज प्रजार प्रकाशित करवान हेतु पचास हजार रुपये खर्च करने की भावना प्रदर्शित की थी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् राजचन्द्र शताब्दी मण्डल के प्रमुख श्री त्रिकमलाल महासुखराम-जिनका हाल ही में यहाँ देहान हुआ-ने भी ऐसी इच्छा प्रकट की थी । वे भी सुश्री विमलाताई को यह कार्य सौंप कर गये हैं । विमलाताई स्वयं यहाँ के एक-दो अन्य विद्वानों को साथ में लेकर यह मुझे सौंपना चाहती हैं। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि पाश्चात्य जगत में अत्यन्त सुन्दर स्वरूप में यह साहित्य पहुँचे - मुद्रण सुन्दर हो इत्यादि हेतु एवं सहायता के लिए अन्य लोगों को रखना पड़े तो उनके लिए भी खर्च करना पड़ेगा।

इस कार्य में दो प्रकार से आपकी सहायता मिल सकती है ?

(1) कोई धनिक भक्त इस कार्य में आवश्यकता पड़े तो थोड़ी अर्थसहायता कर सकते हैं ?

(2) बेंगलोर में रह कर मुख्य रूप से मुझे (और माउन्ट आबु, अहमदाबाद या विदेश (2) बेंगलोर में रह कर मुख्य रूप से मुझे (आर नाउँ) को अंग्रेजी विदेश में जहाँ भी हों वहाँ से डाक द्वारा गौण रूप से सुश्री विमलाताई को अंग्रेजी तथा तालिक में जहाँ भी हों वहाँ से डाक द्वारा गौण रूप से सुआ जिल्ला कार्य तथा तारिक निरुपण अंग्रेजी भाषा में सही रूप से हुआ है यह देखने के लिए) यह कार्य करना है अतः कार्य करना है अतः निरुपण अंग्रेजी भाषा में सही रूप से हुआ है यह दखन स्वाप्त करना है कि जाहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ कृपाळुदेव के अर्थ एवं उसके रहस्यों को समझने हेतु आपकी

गक्ति का लाभ हमें मिल सकता ह ! अगर अपकी सहायता मिलेगी तो मैं समझूंगा कि मैं आपकी तथा कृपाळुदेव की कुण अगर अपकी सहायता मिलेगी तो मैं समझूगा जिला के पात्र बन सका । पू. पण्डित सुखलालजी ने ही आपकी यह सहायता लेने का सूचन किया के पात्र बन सका । पू. पण्डित सुखलालजी न हा जाउना. है । बेंगलोर में मेरा रहना निश्चित हो जाने के कारण आप ही निकटस्थ अधिकारी मार्गदर्शक रहेंगे।

तो इन दोनो बातों के विषय में योग्य मार्गदर्शन देने की विनित कर रहा हूँ।

तो इन दोनो बातों के विषय म थाप इस पत्र के साथ साध्वीजी निर्मलाश्रीजी का भी दूसरा पत्र है। आपके प्रत्युत्तर से वे इस पत्र के साथ साध्वीजी निर्मलाश्राजा का प्राप्त प्रत्येता में वे अनुग्रहित हुई हैं और इस दूसरे पत्र के द्वारा वे उनकी स्वर्गीया माताजी के विषय में जीनना के पास ही नव वर्ष की बाल वय में दीक्षा की अनुग्रहित हुई हैं और इस दूसरे पत्र क द्वारा ज जान वर्ष की बाल वय में जीनना चाहती हैं। उन्होंने अपनी इन मातागुरु के पास ही नव वर्ष की बाल वय में दीक्षा ली थी चाहती हैं। उन्होंने अपनी इन मातागुरु क नार्त हैं... यह सहज जानकारी के लिए लिख रहा हैं। और मातागुरु दो वर्ष पूर्व काल कर गई हैं... यह सहज जानकारी के लिए लिख रहा हैं। मातागुरु दो वर्ष पूर्व काल कर पर अन्तः करणपूर्वक क्षमायाचना कर रहा हूँ। अगप को बार बार कष्ट दे रहा हूँ जिसके लिए अन्तः करणपूर्वक क्षमायाचना कर रहा हूँ। किन्य वन्दना के साथ अन्त में आपको एवं माताजी को विनय वन्दना के साथ

प्रताप के भाववन्दन

(17)(पू. गुरुदेव की निश्रा से)

> 290 सुख निवास सायन (पूर्व) स्कीम नं. 6, मार्ग-31, मुम्बई-22. दिनांक : 30-06-1970

पू. आदरणीय श्री प्रतापभाई

सविनय सप्रेम जय सद्गुरुवन्दन ।

आपका कृपापत्र मिला । सर्व हकीकत ज्ञात हुई । यहाँ हम सब सकुशल हैं और सब की कुशलता की कामना करते हैं।

प.पू. गुरुदेव तथा प.पू. माताजी ने आप सब को अनेकानेक आशीर्वाद कहे हैं। प.पू. गुरुदेव तथा प.पू. माताजी का शरीर स्वास्थ्य ठीक है । बकरीवाले मरहमपट्टी वाले नाम से प्रसिद्ध भाई की दवा (मरहमपट्टी) का उपचार गुरुदेव के लिए चल रहा है। फोड़ा वह फूट गया है। पस (पीब) बाहर आने के बाद उसे रुझाने की दवाई दी जायेगी।

समय लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता । फिर भी प्र.पू. गुरुदेव अपनी मंडली समय लगेगा कि को निकलने की भावना रखते हैं बाकी तो जैया कि वित्र यहाँ से विकल कर दसवीं के कि — के साथ नवमा का पूजियश्री की वहाँ उपस्थित अत्यन्त आवश्यक है। आप मह के की अर्थन को पूज्यश्री की लिए हार्दिक निमंत्रण है। यन के वहाँ के वहाँ के लिए हार्दिक निमंत्रण है। यन के वहाँ के वहाँ के वहाँ के लिए हार्दिक निमंत्रण है। यह के वहाँ के वहाँ हिंदिक निमंत्रण है। यह के वहाँ के वहा अपि का स्थापना । एकादशी जिल्ला मनाया जाता है। अतः उस दिन अर्थात् अपि अति अत्यन्त आवश्यक है। आप सब को भी उस को अपि निर्मेश्रण है। सब को साथ लेकर आए अस्थित उपस्थित उपस्थित को पूज्यश्री को लिए हार्दिक निमंत्रण है। सब को साथ लेकर आए अस्थित उपस्थित उपस्थित होगा। को अप अवश्यक है। आप सब को भी उस कि निमंत्रण है। सब को साथ लेकर आप अवश्य हम्पी पूर्व अपको भी आनन्द होगा। पूर्व अपको भी आनन्द होगा।

प्रस्<sup>ग</sup> आपको भी आनन्द होगा । ं आपको भा हैं, आपको भा चन्दुलालभाई को तथा उनके पूरे परिवार को प.पू. गुरुदेव तथा पू. माताजी पू. मुर<sup>ळ्ळी</sup> श्री चन्दुलालभाई कहे हैं । उनको भी आषाढ़ शुक्ला 11 टि १६०० प्राप्त को प्राप्त प्राप्त को को हार्दिक आशीर्वाद कहे हैं। उनको भी आषाढ़ शुक्ला 11 दि. 15-07-1970 को को कि तिए विनंति। को कि तिए विनंति।

ने अपन्यात रहने के लिए विनंति । वहाँ उपरिधात रहने के लिए उपस्थित रहा थोड़ी थोड़ी शुरु हो गई है। दिन में अधिकतर आकाश साफ रहता है। यहाँ बरसात थोड़ी थोड़ी शरू करने वाले सभी मुमुक्ष भाई बहनों को एक —े गर्म वरसात थाड़े करने वाले सभी मुमुक्षु भाई बहनों को प.पू. गुरुदेव तथा प.पू. वहाँ के क्या हाल हैं ? याद करने वाले सभी मुमुक्षु भाई बहनों को प.पू. गुरुदेव तथा प.पू.

वह। ज अनेकानेक आशीर्वाद । <sub>प्राता</sub>जी के अनेकानेक

संत चरणरज हीराचंद के प्रणाम

(18)

(पू. गुरुदेव की निश्रा से)

हम्पी

दि. 14-07-1970

श्रीमान् प्रतापभाई,

सादर जयगुरुदेव ।

आपका पत्र मिला । हकीकत ज्ञात हुई । आपकी भावना सफल हो । आत्मसिद्धि का कार्य समय मिलने पर करें।

प.पू. गुरुदेव का स्वास्थ्य वैसा ही है । दो-तीन दिन से दर्द बढ़ा है । पस निकलता है और फिर से भर जाता हैं । प.पू. माताजी का स्वास्थ्य नरम-गरम रहता है । पूज्यश्री के शरीर में वेदना अधिक है ऐसा लगता है, फिर भी दोनों समय प्रवचन देते हैं। सत्संगियों का आना-जाना जारी है। आप सब को दोनों महापुरुषों ने हार्दिक आशीर्वाद कहे हैं, स्वीकार करें। भवदीय

सुखलाल के प्रणाम

(19)

अनंत, 12 केम्ब्रिज रोड़, बेंगलोर-8 दि. 06-08-1970

परम पूज्य गुरुदेव,

पूज्य गुरुदेव, सिवनय वन्दना । आप एवं पू. माताजी सुखशाता में होंगे । प्रतिदिन आपका स्मरण होता के अनुवाद के कर्म सिवनय वन्दना । आप एवं पू. माताजी सुखशाला है । आपके द्वारा सौंपे गये कार्य का स्मरण होता है—आत्मसिद्धि के अनुवाद के कार्य का के कार्य की है। आपके द्वारा सौंपे गये कार्य का स्मरण हाता ए -और विकलता का अनुभव होता है कि कैसी परिस्थिति में फँस गया हूँ कि मेरे ही दिये हुए और विकलता का अनुभव होता है कि कसा पारारजा. वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। काम का अत्यधिक बोझ ही इसके पीछे कारण है। वचन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। काम का जारा भी प्रकार रात में जाग कर भी फिर भी आपकी कृपा से आज गुरुवार क शुन प्र उसका प्रारम्भ तो कर ही देना चाहता हूँ। इस अक्षम्य विलम्ब के लिए पुनः पुनः आपकी क्षमा माँगता हूँ।

ता हू। इस परिस्थितिवश कुछ संकोच के साथ परन्तु आपके प्रति सहज उन्मुक्त हृद्य रहने से इस परिस्थितिवश कुछ सकाच क ताज यह लिखने की इच्छा हो रही है और वह यह कि इन दिनों काम का बोझ मुझ पर कुछ अधिक यह लिखने की इच्छा हो रही है आर वह पर किए किए त्रियति कुछ त्रिविध तापमय बन गई है और रहता है उसमें और कुछ नहीं है, केवल यहाँ परिस्थिति कुछ त्रिविध तापमय बन गई है और रहता है उसमें और कुछ नहा ह, कवल विश्वास रख कर वे समतापूर्वक मार्ग उससे चन्दुभाई हाल में अत्यन्त तकलीफ़ में हैं। प्रभु पर विश्वास रख कर वे समतापूर्वक मार्ग उसस चन्दुभाई हाल म अत्यन्त तकरणः निकाल रहे हैं किन्तु आखिर मनुष्य की सीमित शक्तियों का बल कितना ? इस स्थिति में भी निकाल रहे हैं किन्तु आखिर भगुष्य पा वे तो अपनी मौन रहने की और न माँगने की प्रकृति के कारण कुछ लिखते नहीं हैं लेकिन व तो अपनी मौन रहन का आर प्रतास का आशीर्वाद कि उन्हें अपनी समस्याओं का निराकरण करने हेतु कुछ मार्ग मिले और वर्तमान संयोगों में से वे बाहर निकल सकें।

न्ति कर आपके पास यह प्रार्थना कर रहा हूँ। आशा है, आपके अन्तर के आशीर्वाद (भले मनोमन ही) चन्दुभाई को प्राप्त होंगे ।

आपने आश्रम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने के लिए कहा था जो व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर सके। मेरे ध्यान में एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने मेरे पास ही गुजरात विद्यापीठ में अभ्यास किया था। स्नातक-ग्रज्युएट हो कर इन दिनों अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मन से अत्यंत उत्साही हैं, कार्यक्षम हैं और कृपाळुदेव के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा है। अविवाहित हैं । उनका नाम देवशी भाई हैं । पटेल हैं, परन्तु हृदय से भावनाशील एवं साधना के प्रति झुकाव है। उतने ही कार्यदक्ष भी हैं। गुजराती भाषा के साथ साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं। खादी पहनते हैं। गाँधीजी की राष्ट्रीय विचारधारा में पले हैं। उनका हाल ी में लिखा पत्र भेज रहा हूँ। अगर आपको उचित लगे और आपका हृदय अगर साक्षी प्रदान रे, तो आप मुझे लिखें, मैं उन्हें पत्र लिखूंगा । आपकी आज्ञा मिलने से पहले उनको कुछ ना उचित नहीं लगता है अतः उन्हें कुछ नहीं लिखना चाहता ।

आपके स्मरण के साथ एवं आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ, रवीन्द्र स्पृति के उपलक्ष कर्ल संगीत प्रतिष्ठान" तथा "ध्यान संगीत" 'Music For Meditation' क अपिके स्मरण का साथ प्राप्त का अपेक्षा के साथ, रवीन्द्र स्पृति के उपलक्ष किले संगीत प्रतिष्ठान" तथा "ध्यान संगीत" 'Music For Meditation' का प्रारम्भ करने संगीत प्रतिष्ठान मल्लिकजी के भिक्तसंगीत का इसके साथ सप्यंध है। उपलिस से से हैं। को प्राप्त पर पुनः आने की भावना है। किल संगीत प्रातष्ठान पान पान पान 'Music For Meditation' का प्रारम्भ करने स्वीद्ध हैगोर तथा मिल्लिकजी के भिक्तसंगीत का इसके साथ सम्बंध है। आणीर्वाद दे में रहे हैं। करें। पूर्णिमा पर पुनः आने की भावना है। अर्थिक करें। पूर्णिमा पर पुनः अने की भावना है। म के हैं। हमार पूर्णमा पर पुनः आने की भावना है। जी अनुगहित को वन्दन

अपूर्ण सब को वन्दन वहाँ सब को

मंलान-देवशीभाई का पत्र

(20)

श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम दिनांक : 09-08-1970

सद्गु<sup>णानुरागी</sup> मुमुक्षुबंधु श्री प्रतापभाई सपरिवार, ज़ानिरागी मुमुक्षुबबु आ । पढ़ कर प्रसन्नता हुई । इस देह में अब भी व्याधिदेव की कृपा अंगत पत्र सम्प्राप्त हुआ । पढ़ केर प्रसन्नता हुई । इस देह में अब भी व्याधिदेव की कृपा अंगत पत्र बैठा नहीं जाता, अतएव लिखने में तक्त्रीय के के संद्र्य अगत पत्र सम्भाषा प्रति वैठा नहीं जाता, अतएव लिखने में तकलीफ़ होती है, तथापि के कारण व्यवस्थित असिन पर बैठा नहीं पर लेखनक्रिया करनी पड़ती है। कैसे न के कारण व्यवस्थित अस्ति होने पर लेखनक्रिया करनी पड़ती है। वैसे दर्द में कमी कभी पत्रोत्तर देना अनिवार्य होने एहा है। कभी कभी प्रयोग चल ही रहा है। कभी कभा अविधि प्रयोग चल ही रहा है। है। केवल बाह्य औषि क्रियों चल ही रहा है।

केवल बाह्य आपाल है... केवल बाह्य आपाल कियारीत परिस्थिति में समरस रहने के लिए आपने बल माँगा यह श्री चन्दुभाई के लिए विपरीत परिस्थित में समरस रहने के लिए आपने बल माँगा यह

श्री चन्दुनार जा समरस रहने के शिक्तामधी का यही कर्तव्य है। आत्मार्थी का यही कर्तव्य है। शिक्तामधीवना अभिनन्दनीय की आदत दाली जाने जे जमभावना आस्पारण की आदत डाली जाये तो अदृश्य शक्ति के द्वारा अनुपम बल अवश्य यदि निरन्तर प्रभुस्मरण को विश्वास है अतः भार्ट को या लिए के यदि निरन्तर अनुस्म को विश्वास है अतः भाई को उस दिशा की ओर अंगुलि निर्देश प्राप्त होता है ऐसा इस आत्मा को प्रित अंतरंग प्रार्थना करती है कि उस प्रमक्तपाळ के प्रति अंतरंग प्रार्थना करती है कि उस प्रमक्तपाळ के प्रति अंतरंग प्रार्थना करती है कि उस — प्राप्त होता ह एला रें. प्राप्त होता ह एला रें. परमकृपाळु के प्रति अंतरंग प्रार्थना करती है कि आप सब के अन्तःकरण करें। यह आत्मा परमकृपाळ हो और आत्मा परिस्थितियों के प्राप्त के

करें। यह आत्मा परिस्थितियों के प्रभाव से बचे। ॐ में उबत आत्मबल विकसित हो और आत्मा परिस्थितियों के प्रभाव से बचे। ॐ कत आत्मबल । जन्म । उठ आपके मित्र श्री देवशीभाई के विषय में जो लिखा था तथा उनकी अन्तरंग योग्यता समझने

आपक । मन है। अपने पत्र के साथ भेजा, वह पढ़ा । यह आत्मा सुपात्र लगती है। अतः के लिए उनका पत्र अपने पत्र के साथ भेजा है। अगर है अपने के किए बलाना उचित लगता है। अगर है अगर है के लिए उनका नव के लिए बुलाना उचित लगता है। अगर वे आश्रम की व्यवस्था का कार्य हाथ उन्हें यहाँ काम के लिए बुलाना उचित लगता है। अगर वे आश्रम की व्यवस्था का कार्य हाथ उन्हें यहा कान जा ज्या को को मोने में सुहागा । परन्तु एक शर्त के साथ-अपना फर्ज़ अदा करने में लेने के लिए तैयार हैं तो सोने में सुहागा । परन्तु एक शर्त के साथ-अपना फर्ज़ अदा करने में लन क तरार अश्रम का काम सम्हालते हुए) अवकाश के समय में आत्मसाधना करें, जिससे क साथ राज्य प्राप्ति हो सके । केवल आत्मसाधना में लीन रह सकें ऐसी उनकी स्थिति नहीं होनों कार्यों में प्रगति हो सके । केवल अत्मसाधना में लीन रह सकें ऐसी उनकी स्थिति नहीं दाना प्राचा कुछ प्रवृत्ति तो आवश्यक है ही । अतः उन्हें इस शर्त के साथ शीघ्र यहाँ भेजने ह इसारा । उचित पारिश्रमिक अवश्य मिलेगा । इस विषय में चन्दुभाई के साथ बात कर के उनकी सलाह भी लें, क्योंकि आश्रम के प्रमुख होने के नाते उनका यह उत्तरदायित्व है। गत गुरुवार को हिरजीभाई यहाँ से सपरिवार बेंगलोर गये । उनके साथ पत्र भेजा था,

जो प्राप्त हुआ ही होगा । माताजी स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं । आप सब को हार्दिक आशीर्वाद प्रेषित किये हैं। वहाँ आपके परिवारजन, मित्रों एवं साधर्मिक जनों को हार्दिक आशीर्वाद ज्ञात करायें एवं स्वीकार करें । ॐ शान्तिः ।

सहजानन्दघन के हार्दिक आशीर्वाद

(21)

दिनांक : 12-08-1970

परमपूज्य गुरुदेव तथा पूज्य माताजी की सेवा में, प्रताप के भाववन्दन ।

र के भाववन्दन । अपने शरीर की अस्वस्थ स्थिति में भी कष्ट उठाकर लिखकर भेजा हुआ आपका अनुग्रह — चन्न और प्रेरणा भी प्राप्त हुए । वह पत्र 👡 अपने शरीर की अस्वस्थ स्थिति में भी कष्ट उठावा भी प्राप्त हुए । वह पत्र धन्य प्राप्त कर धन्य हुआ । पत्र से बहुत बल और प्रेरणा भी प्राप्त हुए । वह पत्र धन्य प्राप्त कर धन्य हुआ । पत्र से बहुत बल और वेत्र वापस आए हैं । उनका उत्तर प्राप्त पत्र प्राप्त कर धन्य हुआ । पत्र से बहुत बल आर करा वापस आए हैं । उनका उत्तर बाद भें को प्री पढ़ने के लिए दिया है । वे आज ही काम से वापस आए हैं । उनका उत्तर बाद में लिखूंगा । आपकी प्रभुस्मरण की प्रेरणा से मरा आपका एवं कृपाळुदेव का सतत स्मरणधारा अखंड स्मरणधारा पुन: आरंभ हो गई । वैसे भी आपका एवं कृपाळुदेव का सतत स्मरण उसमें अखंड स्मरणधारा पुन: आरंभ हो गई। वैस भा जा कि कार्यक्रम उपाधियों के बीच दृढ़ता करता ही है। हां, रवीन्द्र संगीत प्रांतष्ठान के तथा ये अर्न्तमुखता को टिकाए रखते भी आपके अनुग्रह से होते रहते हैं यह आश्चर्यजनक है तथा ये अर्न्तमुखता को टिकाए रखते हैं। भजनों के द्वारा गहन आत्मानन्द का सुन्दर अनुभव होता रहता है।

भजनों के द्वारा गहन आत्मानन्द का उ विशेष में आपके एवं कृपाळुदेव के अनुग्रह के ही फलस्वरूप श्री आत्मिसिब्दिशास्त्र के विशेष में आपके एवं कृपाळुदेव क जाउन है जात्मासाद्धिशास्त्र के अनुवाद का कार्य गत गुरुवार से थोड़ा थोड़ा ही सही शुरू हो गया है और आपकी सूचनानुसार अनुवाद का कार्य गत गुरुवार से थाड़ा थाड़ा है। अनुवाद का रहीं हैं। 2 से 25 आनंदपूर्वक गुजराती, संस्कृत और हिन्दी इस क्रम में गाथाएँ सभी लिखीं जा रहीं हैं। 2 से 25 आनंदपूर्वक गुजराती, संस्कृत और हिन्दी इस क्रम म गाउँ पूर्ण हो चुकी हैं। साथ साथ हिन्दी गद्यानुवाद करते करते हिन्दी पद्यानुवाद की भी अन्त: प्रेरणा पूर्ण हो चुकी हैं। साथ साथ हिन्दा गधारुमा हुई वह भी मेरी टूटी-फूटी भाषा में किया है, परन्तु अनुवाद के उपर्युक्त क्रम में उसे सिम्मिलित हुई वह भी मेरी टूटी-फूटी भाषा म किया है, आज्ञा देंगे तो ही उसे उसमें जोड़ दूंगा। अनुवाद नहीं किया है, अगर आप उसे पसद जारा आपको भेजूंगा या पहले मेरा वहाँ आना संभव हुआ की दो प्रतिलिपियां या तो डाक द्वारा अपको में पीछे पढ़ने की कपा करें। तो मेरे साथ ही सब लेकर आंऊगा इस विषय में पीछे पढ़ने की कृपा करें।

- (1) श्री आत्मसिद्धि के अनुवाद के पृष्ठों के अतिरिक्त 🗕
- (1) श्री आत्मासान्त्र न वर्षे वर्षे अत्मासान्त्र न संधानपंथ'' नामक वहाँ हम्पी की मेरी गुरुपूर्णिमा की यात्रा समय का दूसरा लेख एवं
- दूसरा लख एप (3) आपके आशीर्वाद से प्रारंभ हुई चिंतन विचारणा के पश्चात् लिखा हुआ 'जैन स्र्रान (3) आपक आशाया जा जान दर्शन विद्यापीठ' की योजना का लेख वैचारिक योजना का (आर्थिक बाद में तैयार करूँगा) भेजा है । सूचित सारे सुझाव (सुधार-संशोधन) करें यह विनित है ।

श्री देवशीभाई के बारे में आपने जो सूचित किया वह नितांत यथायोग्य है। उन्हें आजकल में पत्र लिख दूंगा ।

अंत में विदित करना यह है कि यहाँ कामकाज के वर्तमान उपाधियोग के बीच भी मेरा वित्त कुपाळुदेव के चरणों में और वहाँ ही रहता है। वहाँ पुनः पुनः आकर रहने की प्रेरणा तेती रहती है। आगामी पूर्णिमा का लाभ उठाने का भी उत्कृष्ट भाव है। उपर्युक्त बातों के विषय में प्रत्यक्ष हो, अतः कोई आकस्मिक व्यवधान-एकावट-नहीं आया तो आपके विवार है। विवार के रोज यहां से एक कि विषय प्रियंश है, अतः कोई आकस्मिक व्यवधान-स्कावट-नहीं आया तो आपके अनुग्रह कि पूर्णिमा है, 15वी अगस्त के रोज यहां से एक पित्र की मोटर के हार 17 विवार के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैद्या का जाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैद्या का जाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैद्या का पार्ट के हार विवार का मोटर के हार विवार का मोटर के हार पहुंचेंगे वैद्या का मोटर के हार विवार का मोटर का मोटर का मान त्वर्ध म पूर्णिमा हैं, अतः वार्य अवधान-एकावर-नहीं आया तो आपके अनुग्रह की पूर्णिमा हैं। 15वी अगस्त के रोज यहां से एक मित्र की मोटर के द्वारा प्रस्थान हैं। विवार की भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के शोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के से अनुनिवार शाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के से अनुनिवार शाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के से अनुनिवार शाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के से अनुनिवार शाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के से अनुनिवार शाम के भोजन समय पूर्व वहाँ पहुंचेंगे वैसी मुचना संबंधिन जनों के समय स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्थ क का है दिनांक 13वा जाता पहा स एक पित्र की मोटर के द्वारा प्रस्थान है । जानार जात हए।

विनात समाचार ज्ञात हुए।

विनीत प्रताप के भाववंदन

(22)

दिनांक : 24-09-1970

(महाव्याधि के बीच भी प्रसन्न अलखमस्ती... ! अंतिम दिनों की स्थिति: प.पू. माताजी का महत् पत्र)

सद्गुणानुरागी चन्दुभाई तथा प्रतापभाई सपरिवार,

आप सब आनन्द में होंगे । सब आगर्प आपका पत्र मिला । पढ़ने पर हकीकत ज्ञात हुई । प्रतापभाई, आपके जाने के बाद प.पू. आपका पत्र निर्मा बहुत ज्यादा खराब हो गया है। दि. 25-09-1970 से उलटियाँ हो रहीं भी प्रभुजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया है। दि. 35-09-1970 से उलटियाँ हो रहीं की प्रभुजी का स्वास्थ्य बहुत है। उठने-बैठने के लिए भी सहारे की आवश्यक्त कर के श्री प्रभुजी का स्थार उठने-बैठने के लिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण रूप है। अशक्ति बहुत है। उठने-बैठने के शिए भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। पूर्ण रूप है। अशक्ति को तय किया है। भाई! उनका मन तो नहीं मानना है के हैं। अशिक्त बहुत है। पूर्ण रूप है। आई! उनका मन तो नहीं मानता है, लेकिन हम सभी से आराम लेने का तय किया बन्द करवाया है, क्योंकि प्राप्ति अस्ति किया है। पूर्ण रूप से आराम लग पा से आराम लग पा प्रवचन बन्द करवाया है, क्योंकि शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया है। आश्रमवासियोंने मिलकर प्रवचन इस महापुरुष को किसी प्रकार का अपन न आश्रमवास्थित । ताथे लेकिन इस महापुरुष को किसी प्रकार का असर नहीं होता है। अपनी देखनेवाला घबरा जाये हैं। प्रसन्न मुख से समभावपर्वक व्याधिकार के ले हैं। प्रसन्न मुख से समभावपर्वक व्याधिकार के ले हैं। देखनेवाला थलरा अलखमस्ती में रहते हैं। प्रसन्न मुख से समभावपूर्वक व्याधिकर्मों को भोग लेते हैं। यही ज्ञानी अलखमस्ता न रहा । इस महापुरुष की इस जगत को बहुत आवश्यकता है । अनेक जीव पहचान है । इस महापुरुष की पहचान है । उनके जीव पुरुष का पटना है। अनक जीव जाक को में भवपार उतर सकते हैं, इसलिए हम सब को मिलकर उनके उनके चरणों में, उनकी है कि से क्याधिकर्म जीव कर के उनके चरणा ... एन तथ का ।मलकर उनके लिए प्रभुपार्थना करनी है कि ये व्याधिकर्म शीघ्र दूर हो जायें, उनके शरीर को खूब शाता लिए प्रमुण ... हो और ये महान पुरुष जुग—जुगों तक जीवित रहें । मैं तो भाई ! महापुरुषों के पास नित्य यह प्रार्थना करती हूँ।

आप सब भी मिलकर यह प्रार्थना प्रभु से करें । मेरा हृदय तो रातदिन रोता ही रहता है – और ! कैसी है कर्मों की गति कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्म तो अपना खेल दिखाते ह । अन्तर केवल इतना ही है कि ज्ञानियों के पासे धैर्य होता है और अज्ञानी जीवों के हा ए । पास 'हाय' होती है । इसी कारण से पूर्णिमा की रात को मैंने आपको मीठी डांट दी थी, क्योंकि 'रतन का जतन' होना चाहिए । और वह केवल एक मेरे लिए नहीं, जगत के सर्व जीवों के लिए इस पुरुष की रक्षा करना आवश्यक है। अगर उनके शरीर को शाता है, शान्ति

है तो अनेक जीव लाभान्वित हो सकते हैं। आजकल अशान्ति तथा व्याधि का ज़ोर बढ़ जाने हें ता अनक जांव लाभान्वित हो सकते हैं। आजकल अशाला कि कारण सारा क्रम बन्द करवाया है। उसमें भी यह ज्ञानी पुरुष राज़ी नहीं है। विवश होका कारण सारा क्रम बन्द करवाया है। उसमें भी यह ज्ञाना उ चूप रहना पड़ता है क्योंकि हम सब एक हो गये हैं कि पूज्यश्री पाट पर विराजमान हों तब चूप रहना पड़ता है क्योंकि हम सब एक हो गये हैं कि पूर्य विश्राम मिल सकता है। एसी बात है बेटा !

बात ह बटा ! आपकी पुत्री को आप खुशी से ला सकते हैं। घर में छोटे-बड़े सब को प.पूज्यश्री के आपकी पुत्री को आप खुशी से ला सकते हैं। वर् तथा मेरे आशीर्वाद । छोटुभाई के घर में एवं जो भी पूज्यश्री के विषय में पृच्छा को अ सब को आशिष । ॐ शान्ति !

माताजी के आशीर्वार

सब को हार्दिक आशीर्वाद – सहजानन्दघन

(23)

दिनांक : 23-12-1970

(गुरुदेव की विदा के बाद)

भव्यात्मा श्रीमान् प्रतापभाई

ात्मा श्रीमान् प्रतापभाइ बालगोपाल सब स्वस्थ होंगे । आपका पत्र अनोपचन्दभाई ने दिया । पढ़कर मन में <sup>उदासी</sup> बालगोपाल सब स्वस्थ होग । जानमा किता मनुष्य को अत्यन्त व्यथित कर देती का अनुभव हुआ । संसार की समस्याएँ और कठिनाइयाँ मनुष्य को अत्यन्त व्यथित कर देती का अनुभव हुआ । संसार को समस्त्रा हैं । यह संसार किसीको चैन से बैठने नहीं देता, इसलिए, बेटा हिंमत रखो । आये हुए बोझ हैं। यह संसार किसीको चैन स बर्ण के सहन कर लेना है। साथ साथ आत्मलक्ष रखना, को (दु:खों को) शान्ति एवं समभाव से सहन कर लेना है। साथ साथ आत्मलक्ष रखना, महापुरुषों का स्मरण करना ।

पुरुषा का स्मरण करें। पूर्णिमा के दिन आपकी राह देखी थी परन्तु छोटुभाईने बाद में सब बातें बताई तो सन्तोष पूर्णिमा के दिन आपका एए मिलाम करता नहीं है । प.पू. प्रभु का विरह सताता है। इस कारण से किसीको भी पत्र कम ही लिखना होता है।

घर में सब की तिबयत अच्छी होगी । सब को आशिष । आपकी भाभी को हिंगत घर म सब का सा का हिमत बंधाना । आप भी हिंमतपूर्वक इन सब झंझटों से पार उतरें यही आशिष । कितना भी कि समय आये, लेकिन आत्मा का विचार करना, उसका विस्मरण न करना, भाई !

श्री छोटुभाई के घर सब को आशीर्वाद कह दें । ॐ शान्ति: ।

माताजी के आशीर्वाद

С पूज्य गुरुदेव के कुछ प्रेरक पत्र : (आश्रम अध्यक्ष चंदुभाई एवं प्रो. प्रतापपाई के विषय में) भी महत्रात्रकात्र गुरुणात्रा

परम कृपाळुदेव के लाड़ले 'लाल' (श्री लालभाई सोमचंद शाह हम्मी, र ''जारद पूर्णिमा'' के दिन श्री छोटुभाई, श्री चंदुभाई टोलिया सहमादाबार), कृपाळुदेव के लाड़ल "शरद पूर्णिमा" के दिन श्री छोटुभाई, श्री चंदुभाई टोलिया सहपरिवार और अन्ति ज्याई टोलिया आये थे । चंदुभाईने बांधकाम देखकर संतोष यक्त किया था। उर्ज परम द पूर्णिमा का १५७ आ अडुभाइ, आ चंदुभाई टोलिया स्वाप्तावार), प्रतापभाई टोलिया आये थे। चंदुभाईने बांधकाम देखका संतोष व्यक्त किया था। अंक अनुत

र्श सूचनाएँ दा था । प्रतापभाईने सितारवादन से 'अपूर्व अवसर' एकतानता से गाया, जिसमें विषे गायानित च पवचन उनके ही प्रश्नोत्तर के रूप में सुनकर बड़े ही प्रसन हुए थे और राम्नावित प्रतापभाईने सितारपाया । प्रतापक्षर एकतानता से गाया, जिसमें स्वयं सिलावित बने । तीन प्रवचन उनके ही प्रश्नोत्तर के रूप में सुनकर बड़े ही प्रसन हुए थे और इस देह्यारी सह यहाँ आया जा मके के हेत हार्दिक अन्तोत के बने। तीन प्रवचन उनक हा अर गाम प्राप्त म सुनकर बड़े ही प्रसन्त हुए थे और उस रेहियारी को आमिरका ले जाकर वहाँ के लोगों को पारमार्थिक मार्गदर्शन के हेतु हार्रिक अन्तर इस रेहियारी के स्वार्थ मार्थिक अपनी मित्रमंडली सह यहाँ आया जा सके ऐसी भावना से अपना प्राप्त किया बन को अमिरका ल जाजा. वा । फिर से अपनी मित्रमंडली सह यहाँ आया जा सके ऐसी भावना से अपनी किया जहाँ रखकर गये हैं । चंदुभाई—छोटुभाई की लगनी भी तीव होती दिख रही है का। फिर स अपना । श्रा। फिर स अपना । श्री यहाँ रखकर गये हैं। चंदुभाई—छोदुभाई की लगनी भी तीव्र होती दिख हो है।

सहजानंदधन

(25)

(पत्रांक 290)

हम्पी, 23-11-1969

'परमकृपाळु के लाड़ले लाल, (श्री लालभाई)

कृषान्तु ट्रस्टीओं के नये चुनाव में श्री चंदुभाई को अध्यक्षपद पर चुना गया। बांधकाम विभाग उपाध्यक्ष को सौंपा गया । प्रतापभाई का पत्र नहीं है । (पत्रसुधा)

(26)

(पत्रांक 201)

प्रतापभाई टोलिया व्यस्ततावश न तो ववाणिया जा सके, या न यहाँ यथा समय पत्र प्राप्ति की सूचना दे सके । उनका पत्र दो दिन पूर्व आया है। (पत्रसुधा)

सहजानंदघन

(27)(पत्रांक 293)

कुनूर, दि. 25-06-1970

''परमकृपाळु के लाड़ले लाल" (श्री लालभाई),

भी प्रतापभाई टोलिया को श्री विमलाताईने कृपाळु देव के वचनामृत का अंग्रेजी अनुवार अप्रतापभाई टोलिया को श्री विमलाताईने कृपाळु ने सोथ पत्र व्यवहार काना अ। प्रतापभाई टोलिया को श्री विमलाताईने कृपाळु ५० करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृपाळु के रहस्य समझने मेरे साथ पत्र व्यवहार करना चाहा है। असन्त्रे ते. जा अनुरोध किया है। उन्होंने कृपाळु के रहस्य समझ के गूढ़स्थ वाक्य या शब्द समझने है। आपको प्रतापभाई मिले तब उचित सलाह दें। कृपाळु के गूढ़स्थ वाक्य या शब्द समझने हेतु यथाशक्ति सहायता करूँगा ऐसा लिखा है।" (पत्रसुधा)

सहजानंद्धन

(28)('पत्रावली' पत्रांक 300)

ट्रीची, 28-02-1970

भव्यात्मा श्री नवीनभाई सपरिवार, ात्मा श्री नवीनभाई सपरिवार, हम्पी में श्री टोलियाजी (चंदुभाई) की जिम्मेदारी से निर्माण कार्य चल रहे हैं । <sub>महीने</sub> में एकाध बार वे आते रहेंगे। सहजानंद्धन

(29)

मुमुक्षु बंधु श्री नवीनभाई सपरिवार,

भु बधु श्रा नवानभाइ प्राप्त की पुस्तिका आपको बम्बई भेज दी थी वह यहाँ आने के 'आत्मसिद्धि' हिन्दा अनुवाद ना ज हिन्दी अनुवाद ठीक नहीं है । जिससे प्रो. प्रतापभाई बाद जाते समय प्रतीत हुआ कि उसका हिन्दी अनुवाद ठीक नहीं है । जिससे प्रो. प्रतापभाई बाद जाते समय प्रतात हुआ जि. अतापभाई कि जो यहाँ के अध्यक्ष महोदय के अनुज हैं, गुरुपूर्णिमा पर उनकी यहाँ उपस्थिति थी, उनको कि जो यहां के अध्यक्ष महारा था, उनको फिर से अनुवाद करने का काम सौपा है। कुछ पंद्रह दिनों में प्रेसकॉपी तैयार करके बेंगलोर से सीधी आपको भेजेंगे । तद्नुसार आप मुद्रण करवायें । वह कॉपी न आये तब तक जल्दी से सोधा आपका मजा । (१९३०) जिल्हा न करें । वे अंग्रेजी और हिन्दी के एम.ए. हैं और अच्छे साक्षर हैं, इसलिये उनकी कृति अत्यन ही उपयोगी सिद्ध होगी । उसमें संस्कृत पद्यानुवाद भी देंगे ।

सहजानंदघन

(30)

( पत्रावली पत्रांक 194)

हम्पी. 17-09-1970

॥ ॐ नमः ॥

भी नवीनभाई सपरिवार, हिंदा की भीड़ के कारण देरी से प्रस्थान कर और रास्ते में मोटर विगड़ने से, प्रो. अंकामकाज की भीड़ के दूसरे दिन यहाँ आ सके। केवल दो दिन राज्य भूव्याप्त का नाड़ से का नाड़ कर और रास्ते में मोटर बिगइने से, प्रो. क्षिमकाज का आप गये उसके दूसरे दिन यहाँ आ सके । केवल दो दिन रहकर कल प्रभात आख़िर आयि । उनकी धारणानुसार आत्मसिद्धि का हिन्दी अनुवाद यहाँ भी नं प्रभात का स्वीपस वापस के लाग खेद व्यक्त किया । मैंने आश्रामन के लाग खेद व्यक्त के लाग खेद व्यक्त किया । मैंने आश्रामन के लाग खेद व्यक्त किया । मैंने आश्रामन के लाग खेद व्यक्त के लाग खेद व्यक्त किया । मैंने आश्रामन के लाग खेद व्यक्त अार्खिर आप अार्खिर आप । उनकी धारणानुसार आत्मसिद्धि का हिन्दी अनुवाद यहाँ भी संपन्न कर प्रवापभाई वापिस गये। उनकी धारणानुसार आत्मसिद्धि का हिन्दी अनुवाद यहाँ भी संपन्न कर समय असके लिए खेद व्यक्त किया। मैने आश्वासन देकर यथाप्रकार कार्य के प्रतापमार वापिस गय । जिस्सा किया । मैंने आश्वासन देकर यथाप्रकार कार्य मंपन कर के सूम्म उसके लिए खेद व्यक्त किया । मैंने आश्वासन देकर यथाप्रकार कार्य मंपन करने के सके उन्हें विदा दी । इसलिये अभी तो आप प्रथम पुस्तक का ही प्रकाशन करें । जनवाद थोडा थोटा कोटा जायेगा । अनुवाद थोडा थोटा कोटा को के समा असके लिए ज्या सामान कर अधासन दकर यथाप्रकार कार्य संपन करने सके उसके विदा दी। इसलिये अभी तो आप प्रथम पुस्तक का ही प्रकाशन करें। आत्पिसिद्ध वहीं कहकर उन्हें विदा दी। अनुवाद थोड़ा थोड़ा करके आपके पास भेजने के का क्षेत्र कहकर बाद देखा जायेगा। अनुवाद थोड़ा थोड़ा करके आपके पास भेजने का क्षेत्र का का क्षेत्र का का क्षेत्र का का क्षेत्र का का क्षेत्र का का क्षेत्र का का क्षेत्र का क तहीं प्रकाशन करें। आत्यिमि का के प्रकाशन करें। आत्यिमि का कि किहै विदा जायेगा। अनुवाद थोड़ा थोड़ा करके आपके पास भेजते रहेंगे।" की असके बाद देखा जायेगा। सहजानंद्यन

(31)

श्री चंदुभाई का स्वर्गवास : गुरुदेव का महाप्रयाण

02-10-1970 के दिन इस हम्पी आश्रम के अध्यक्ष श्री चंदुभाई टोलिया पू. गुरुदेव के 02-10-1970 प्राप्त कार दुर्घटना में प्रभुशरण हुए। यह आघात तो प्रत्येक आश्रमवासी क्रिन कर स्वगृह लौटते हुए अपनी कार दुर्घटना में प्रभुशरण हुए। यह आघात तो प्रत्येक आश्रमवासी क्रिन कर स्वगृह लौटते में दूसरा कातिल उदय आया... प्रभु 2027 के क्रा दर्शन कर स्वगृह लाटा डूर्ने कातिल उदय आया... प्रभु 2027 के का.शु. 3 की रात दो पर्वा पड़ा पड़ारे। भारी वजाघात अनुभव हुआ। पर पड़ा ए। प्रधारे । भारी वज्राघात अनुभव हुआ ।

निवाण विलीन हो गई ..... ! स्थायी शांति दाता, अशोकवृक्ष सम शीतल छाया विलीन हो गई ..... !

(पत्रसुधा)

श्री लालभाई, अहमदाबाद

(नवम्बर 1970)

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# ८६ गुकवेव और विमलाताई का मिलन

अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध समाज सेविका व उच्च कोटि की योगिनी विमलाताई परमकृपाळु देव के साहित्य की गहन अध्येता थीं । उन्होंने "Selected Works of Shrimad Rajchandra" अंग्रेजी ग्रंथश्रेणि की आयोजना प्रोफेसर प्रतापभाई टोलिया के साथ बनाई थी। ईडर की श्रीमद्जी की सिद्धिशिला साधना भूमि की स्पर्शना करने की उनकी दीर्घकालीन इच्छा थी । श्रीमद्जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के समय दिसम्बर 1967 में विसनगर में महिला कॉलेज की छत्राओं का शिविर आयोजित किया गया था। वहाँ से वे प्रतापभाई और उनके सितार को साग्रह ईंडर साथ ले आईं।

गुरुदेव व माताजी के साथ वहाँ उनका अप्रत्याशित व प्रेरक समागम हुआ । प्रथम रात गुरुदेव की भिक्त की मस्ती जमी प्रतापभाई के सितारवादन व गान के साथ । दूसरे दिन लघुता मूर्ति गुरुदेवने विमलाताई का प्रवचन सुनना चाहा । परन्तु ताई ने साग्रह गुरुदेव का प्रवचन हैं पर सभी को एवं बाद में अपने मित्रों को विनयपर्वक सुना । वे इतनी प्रभावित हुई कि वहाँ पर सभी को एवं बाद में अपने मित्रों को गुरुदेव गाथा सुनाती रहीं।

(सौजन्य : श्री पेराजमल जैन : 'अद्भुत योगी', पृ. 102)

# ८७ भिक्ति वस में निमन्न होना

प्रोफेसर प्रतापभाई टोलिया उच्च कोटि के लेखक व संगीतज्ञ हैं। वे गांधीजी द्वारा स्थापित प्राफसर प्रतापभाई टालिया उच्च पार्वे विद्यागुरु और जैन दर्शन के प्रकांड पण्डित प्रज्ञाचक्ष र्गुजरात विद्यापाठ, अहमदाबाद न जा पण्डितजी के हृदय में इस बात का बड़ा मूल्य था कि गुरुदेव सहजानंदघनजी श्रीमद्जी का कार्य समर्पित भाव से कर रहे हैं।

ईडर में प्रथम परिचय होने के बाद प्रतापभाई अपने बड़े भाई और आश्रम अध्यक्ष श्री चन्दुभाई टोलिया और श्री छोटुभाई के साथ बेंगलुरु से 1969 में शरद पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार हम्पी आए थे। उन्होंने सितारवादन के साथ 'अपूर्व अवसर' एकतान होकर गाया जिसमें वे स्वयं रस निमग्न हो गए। तीन प्रवचन उनके ही प्रश्नोत्तर रूप में सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए । गुरुदेव की प्रेरणा व पण्डितजी की सम्मित से 1970 में गुजरात विद्यापीठ से त्याग-पत्र देकर वे गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए । उनके सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार नाहित्य, संगीत व ध्यान शिबिरों के माध्यम से देश-विदेश में कर वे जिन शासन की महत्वपूर्ण वा कर रहे हैं।

( सौजन्य : श्री पेराजमल जैन : 'अद्भुत योगी', पृ. 103)

#### प्रकरण-१० Chapter-10

देह-रथी की बाल्यावस्था : विद्यार्जन शिक्षा

पूर्ण नामधारक, मूळ नक्षत्र में जन्मे इस महामृति का देह-रथ कच्छ दुमरा मूळिजी भीर बाल्यकाल 'होनहार बिरवान के होत चिकने पात' ( प्राप्ति उनका जन्म और बाल्यकाल के होत चिकने पात' ( प्राप्ति उनका के जैसा कि उनके पात' ( प्राप्ति उनका के जैसा कि उनका के जैसा कि उनका के जैसा कि उनका के जैसा कि उनका के जिसा कि उनका के जिसा मूल नान्यात्म, क्रिन्हार विरवान के होत विकने पात' (पुत्रना लक्षण मूळिजीधाई, जन्म और बाल्यकाल 'होनहार विरवान के होत विकने पात' (पुत्रना लक्षण उनका उनका करता है, जैसा कि उनके स्वयं के 'आत्मकथा' - शब्द मिन्हार विरावान के होत विकने पात' (पुत्रना लक्षण का अन्य का अन्य के अन पूर्व उनका जन्म आर्थ करता है, जैसा कि उनके स्वयं के 'आत्मकथा' - शब्द घटित घटनाएँ का विकास कि क्षिन के स्थूल कथन हैं :

प्रापाया । अन्य लेखकों के स्थूल कथन हैं : वार्ष अभेर असे आसवाल वंश के, परणायके निवास विश्व लखका ने रूपमारगोत्रीय सुश्रावक श्री नागजीभाई कच्छ देश में निवास अभिवाल वंश के, परमारगोत्रीय सुश्रावक श्री नागजीभाई कच्छ देश में निवास अभिवाल वंश के, परमारगोत्रीय सुश्रावका नयनादेवी की कोख रुपी सीप में उन्हें की करते विक्रम संवत १९७० मिति भाइपद शुक्ल १० के दिन मूला नक्षत्र में पुत्ररत का जन्म भाँति विक्रम संवत है। स्वत संवत से पुत्ररत का जन्म भाँति विक्रम संवत से पुत्ररत का जन्म भाँति । 1000 ।<sup>''000</sup> का संकेत मानें तो ''सब ग्रह उत्तम स्थान में थे, मूला नक्षत्र और राजयोग जन्मकुं<sup>डली</sup> का

ा" उनका यह जन्मदिन रविवार था, सूर्योदय का समय था और अंग्रेजी तारीख ३०-८-१९१४

ह्या का वार्य सार्वा का वार्य सार्वा का नाम मोरारजी, दो बहनों के उनके दादाजा का चर्चरे भाईयों के नाम हैं (१) श्री विसनजी भाणजीभाई (२) मेघबाई-भाणबाई और (३) श्री प्रेमजीभाई । वार्य भाणजीभाई और (३) श्री प्रेमजीभाई ।

त्रम प्रथलाङ प्राणाजीभाई और (३) श्री प्रेमजीभाई । श्री जेठालाल भाणाजीभाई जिन चोतीमी ज्या प्राणाजीभाई । जेठालाल भाणाजाजाजा जो चोवीसी नाम आदि प्राथमिक जैन धर्म संस्कार उन्हें छोटी आयु नवकार महामंत्र, जिन चोवीसी पिर विशेष धार्मिक ज्ञान उन्हें पान कर की विशेष धार्मिक ज्ञान अपने की विशेष धार्मिक ज्ञान अपने धार्म संस्कार उन्हें छोटी आयु त्र विकार महास्त्र, प्रमिले थे। फिर विशेष धार्मिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ यतिश्री रविसागरजी से ही माँ की मीठी गोद में मिले थे।

वास से । उनकी देह-गाड़ी, देह-रथ का इस प्रकार प्रथम प्रस्थान होता है । कई जन्मों के पूर्वसंचित उनकी दह-गाड़ा, रहें कि इस योगीश्वर देहधारी का बाल्यकाल रोमांचक बना रहता है। पूर्वानुभवों से लेकर इस योगीश्वर देहधारी का बाल्यकाल रोमांचक बना रहता है। पूर्वानुभवों से लेकर इसका स्पष्ट संकेत करती है। पुण्या एप रूपां का बाल्य उनकी संक्षिप्त 'आत्मकथा' ही इसका स्पष्ट संकेत करती है ।

अन् <sub>जानावतार</sub>-अनुग्रह से पूर्वज्ञान-प्राप्ति

शासानावतार (प.कृ.दे. श्रीमद् राजचंद्रजी) की असीम कृपा से यह देहधारी निश्चयात्मक रूप से ऐसा जान सका है कि पूर्व के कुछ जन्मों में केवल पुरुषवेद से इस आत्मा का उस रूप स एला आत्मा के साथ व्यवहार से निकट का सगाई सम्बन्ध ओर परमार्थ से धर्म सम्बन्ध महान पवित्र आत्मा के साथ व्यवहार से निकट का सगाई सम्बन्ध ओर परमार्थ से धर्म सम्बन्ध महान पावत्र आत्मा क्या से यह आत्मा पूर्व में अनेकबार व्यवहार से राजऋद्धियाँ वित हुआ है । उनकी असीम कृपा से यह आत्मा पूर्व में अनेकबार व्यवहार से राजऋद्धियाँ घाटत छुण ए और परमार्थ से महान तप-त्याग के फलस्वरूप लब्धिसिद्धियाँ अनुभव कर चुकी है।

"राजऋद्धियों से उद्भव होनेवाले अनर्थों से बचने हेतु पूर्वजन्म में आयुबंध काल में किये हुए संकल्प बल से यह देहधारी इस देह में एक खानदान किन्तु उपजीवन में साधारण स्थितिवाले

१. भक्ति झरणां : जगत्माता श्री धनदेवीजी : पृ. १, २

२. श्री सहजानंदघन चरित्र : श्री भंवरलाल नाहटा : पृ. ३, ५

कच्छी वीसा ओसवाल अंचलगच्छीय जैन कुटुम्ब में जन्मा हैं। स्तनपान करते करते वह जननी मुख से श्रवण कर नवकार मंत्र सीखा ।

''घोळां धावण केरी धाराए धाराए नीतर्यो नवकारनो रंग

हो राज ! मने लाग्यो जिनभक्तिनो रंग ।"

शिशु-किशोरवय चर्या और पूर्व-परिचित श्रीमद्-वचनामृत प्रभाव :

"जिस मंत्र के प्रताप से केवल 2½ ढाइ वर्ष की आयु में वह स्वप्न अवस्था में संसारकृष का उल्लंघन कर गया.....

..... ४ वर्ष की आयु में उसे खुले नेत्र से प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया .....

..... १-१० वर्ष की आयु से वह पौषधोपवासवत पूर्वक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करने लगा ....

"संवत्सरिमां चालीस लोगस्सनो काउसग्ग मूळजी बोल्यां । बालयोगी साधु समा आ, निरखी लोको डोल्यां ॥"

फिर आगे -

''द्वादश वर्षे पठन कर्यां 'तां, राजप्रभुनां वचनो ।

वचनो सर्वे रह्यां सत्तामां, जागे अंतरमां भजनो ॥''

(''गुरुदेवनी पूजा'': पुष्पाबाई स्वयंशक्ति: पृ. ४, ५)
''..... १२ वर्ष की आयु में उसे श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त
हुआ । जिसे पढ़ने पर वह शिक्षा पूर्व-परिचित प्रतीत हुई । उसमें से ''बहु पुण्य केरा पुंजथी
हुआ । जिसे पढ़ने पर वह शिक्षा पूर्व-परिचित प्रतीत हुई । उसमें से ''बहु पुण्य केरा पुंजथी
हुआ । जिसे पढ़ने पर वह शिक्षा पूर्व-परिचित प्रतीत हुई । उसमें से ''बहु पुण्य केरा पुंजथी
..... निरखीने नवयौवना ..... क्ष्मापना पाठ'' इत्यादि उसने सहसा कंठस्थ किए । ''मैं कौन हूँ,
.... निरखीने नवयौवना ..... क्ष्मापना पाठ'' इत्यादि उसने सहसा कंठस्थ किए । ''मैं कौन हूँ,
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं
कहाँ से हुआ ?'' (हुं कोण छुं, क्यांथी थयो ?) यह गाथा उसकी जीभ पर खेलने लगी एवं

भाग पर अग्रसर हा त्या परमकृपाळुदेव, श्री तीर्थंकर देव आदि अनेक महाज्ञानी सत्पुरुषों 'पूर्वकाल के जन्मान्तरों में परमकृपाळुदेव, श्री तीर्थंकर देव आदि अनेक महाज्ञानी सत्पुरुषों के महान उपकारों के नीचे यह देहधारी अनुग्रहबद्ध है। उनमें से दो सत्पुरुषों का उपकार उसे के महान उपकारों के नीचे यह देहधारी अनुग्रहबद्ध है। उनमें से दो सत्पुरुषोंन श्रीमद् श्री इस देह में बारंवार स्मृति में आया करता है — एक स्विलंग संन्यस्त युगप्रधान श्रीमद् राजचंद्रजी। इन उभय ज्ञातपुत्रों की जिनदत्तसूरिजी और दूसरे गृहिलंग संन्यस्त युगप्रधान श्रीमद् राजचंद्रजी। इन उभय ज्ञातपुत्रों की असीम कृपा इस देह पर वारंवार अनुभव करती हुई यह आत्मा, धीमी गित फिर भी सुदृदृरुप से आध्यात्मिक उन्ति श्रेणी पर अग्रसर हो रही है।"

(इस ग्रंथ के प्रकरण-४ में लिखित स्वयं की ''आत्मकथा-आश्रमकथा'')

३. सहजानंद सुधा : श्रीमती चन्दनाबेन काराणी : सं. परिचय

हुमरा अपने पूर्वसंस्कारवंश उनका विकास विलक्षण रूप से मोड लेक के साधन सीमित असे छाट न जावादों के शिक्षार्जन विद्यार्जन के साधन सीमित कुर्मरा अपने पूर्वसंस्कारवश उनका विकास विलक्षण रूप से मोड लेता है। उनके चरित्र की वित्रण उसे चिरंतन बना देता है। अनेक जन्मों से उनत उर्व्यप्रदेशों ने कि जीवनसरिता इस जन्म में किनकिन कि आत्मा की जीवनसरिता इस जन्म में किनकिन कि आत्मा की जीवनसरिता इस जन्म में किनकिन कि हुए अपन पूजित बना देता है। अनेक जन्मों में उन्तत अर्थप्रदेशों में वहती आई कि अति के ब्राह्म की जीवनसरिता इस जन्म में किनिकन सिद्धक्षेत्रों में गुजरती के ब्राह्म की जीवनसरिता इस जन्म में किनिकन सिद्धक्षेत्रों में गुजरती के कि अनीव अति अति के अनीव अति के ब्राह्म महाविदेह क्षेत्र के किए के जाएं गुजरती के जाएं के अनीव अति के ब्राह्म के ब्राह् होते हुए चित्रण उत्त जीवनसरिता इस जन्म में किनिकन सिद्धक्षेत्रों में यहती आई क्षित्रों अति अति अति कि द्वारा महाविदेह क्षेत्र के किस चैतन्य महासागर में अति कि सिद्धक्षेत्रों में गुजरती हुई, महाविदेही अति कि महाप्राण ध्यान के द्वारा महाविदेह क्षेत्र के किस चैतन्य महासागर में अति कि सी कि भी इसकी कल्पना तक किसे हो सकती कि अति अत्मि प्राप्त के द्वारा महाविदेह क्षेत्र के किस चैतन्य महामागर में जाकर पूल अतिहासित की वहनी आई अतिहासित के प्रहासागर में जाकर पूल अतिहासित की उनमें यह सम्भावना, स्वयं आक्र अत्वा के महाश्रा इसकी कल्पना तक किसे हो सकती थी ? अति जानेवाली थी उनमें यह सम्भावना, स्वयं अन्ति हिंदी की किस के किस के तिन त्र्रेष्ट्रा या । प्रभुगुण गाती हुई वे "प्रभु सहजानन्द्घन जन्म स्तवन" और "न्या माताजी ने प्रिल देख ला था गाती हुई वे "प्रभु सहजानन्दघन जन्म स्तवन" और "झुले पारिणये" अद्भूत रूप माती-जयजयकार करती हैं :-अद्भूत रूप नाती-जयजयकार करती हैं:-में लिखती-गाती-जयजयकार करती हैं:-न्वत। भारते कच्छ देश, पावन डुमरा संनिवेश ्याश्चन प्रमार क्षत्रि मालदे वंशनां अवतंस जय जय हो.. । परमारे माता नयनादेवीनंद, सहजानंदघन जय हो... ! प्रातः विशा ओसवाल सुजात, श्रावक धर्मे अति विख्यात विशा जाती कुलचंद, सहजानंदघन जय हो... ! माता. शाह है सात नव एक दशमी, भाद्र सुदी ए नेक, विक्रम रहे । प्रदेश अप जय जय हो... ! माता.'' सून दशमी आजे, ए जन्म ओच्छव काजे, महेन्द्रइन्द्रादि सुर आवे.... हो सहजानंद झुले... भावी जिन जाणी, सुभिक्त उलट आणी नमी वंदीने ओच्छव मंडावे... हो सहजानंद झुले ।"

000

धार्मिक ज्ञान उपरान्त शिक्षार्थ "मातापिता ने उन्हें डुमरा के छात्रावास में भरती कर दिया जहाँ से मूळजी रिववार को घर आते, छः दिन वहाँ रहते !... शिक्षकों और छात्रों के उभय जहाँ में पिता-पुत्र का सम्बन्ध था । छात्र जन गुरु के अनुशासन में रहते थे । सहपाठियों के पक्षों में पिता-पुत्र का सम्बन्ध था । छात्र जन गुरु के अनुशासन में रहते थे । सहपाठियों के प्रति हृदय में विशिष्ट प्रेम था ।

प्रात<sup>्हर्भ</sup> के दौरान घटित व्यंतरादि की चरित्रलेखकों द्वारा लिखित घटनाएँ सही हों-न हों अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण हों तो भी मूळजीभाई की नवकारमंत्र श्रद्धा और निर्भयता का अवश्य परिचय देती हैं।

"कच्छ डुमरा के स्कूल में सातवीं कक्षा तक अभ्यास करने के पश्चात् अध्ययन की अदम्य इच्छा होने पर भी संयोगवश पढ़ाई छोड़कर उन्हें आजीविका के हेतु बंबई महानगरी में आना पड़ा।"

(विशेष पूर्व चतुर्थ प्रकरण की 'आत्मकथा' एवं उपर्युक्त चरित्रों-कथनों में)

#### प्रकरण-११ Chapter-11

## जीवनमोड़ प्रदाता अकथ्य आनंदानुभवः सर्वसंगपरित्याग और गुरुकुलवास

१२ वर्ष की कठोर आत्मसाधना, अध्ययन ''युवावय का सर्वसंगपरित्याग परमपद प्रदान करता है।'' प.कृ.दे. श्रीमद् राजचंद्रजी ।

अपनी शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन स्वयंज्योति स्वरूप शुध्धात्मा के पूर्वाभ्यास के स्मृति-संस्कार युवा अपनी शुद्ध बुद्ध चैतन्यघन स्वयंज्योति स्वरूप राज्या में जाग गए। उनके स्वयं के कथन अनुसार, मूळजीभाई में एक धन्य, विरल, अलौकिक अनुभूति-वेला थी। यह एक अकथ्य शब्दातीत आनंदानुभव की वेला थी।

"अपूर्व अवसर ऐसा कब रे आएगा ?

कब होंगे हम बाह्यांतर निर्ग्रंथ रे ?"

केब होंगे हम बाह्यांतर निग्रंथ र : - परमपद-प्राप्ति की इस भावना हेतु बाह्यांतर निर्गंथदशा का मुनिजीवन अंगीकार करने की - परमपद-प्राप्ति की इस भावना हुए जान तब अचानक एक 'निमित' मिल गया.... 'उपादान' किसी पूर्वकालीन शुभ इच्छा को साकार करने का तब अचानक एक 'निमित' मिल गया.... 'उपादान' गहन हो फिर कहना क्या ?

हों फिर कहना क्या ? अपनी १२ वर्ष की अवस्था में ''मैं कौन हूँ ?'' ( हुं कोण छुं ? ) के श्रीमद्-पद ने प्रज्जविता अपनी १२ वर्ष की अवस्था में में प्रकाशित-विस्तारित करने की धन्य बेला आ गई। १९ वर्ष की हुई भीतरी लो को अब बाहर भी प्रकाशित-प्रदाता असामान्य घटना घटी। अर नातरा ला का अब बार की युवावस्था में इसे चरितार्थ करने एक वैराग्य-प्रदाता असामान्य घटना घटी।

युवावस्था में इस चारताय पार्ने का गोदाम..... भीतर कार्यरत युवान मूळजीभाई..... ऊपरी मोहमयी नगरी मुम्बई भातबाज़ार का गोदाम..... भीतर कार्यरत युवान मूळजीभाई..... ऊपरी मोहमयी नगरी मुम्बई भातवाजा. अपरी मंज़िल से किसी अनजान माई के चांदी के बटनवाले कमीज़ को एक ओर सह के बारी मंज़िल से किसी अनजान माई पा जातिक के कमीज़ को एक ओर रख देना (यह समझकर नितांत निस्पृह निर्लोभभावपूर्वक उस अज्ञात मालिक के कमीज-मालिक का उस उस समझकर नितात निस्पृह निलोभभावपूर्वपा आर विपरीत-बुद्धि कमीज़-मालिकन का वहाँ आकर उनपर ही कि वह स्वयं उसे ल जाएगा है। जाना, इस निमित्त से उनके भीतर प्रश्न-चिंतन की परंपरा चोरी का आरोप लगाते हुए आग-बबूला हो जाना, इस निमित्त से उनके भीतर प्रश्न-चिंतन की परंपरा उठी :

: क्या संसार के लोगों के ऐसे ही आरोपण-प्रतिभाव ?..... संसार का ऐसा ही स्वरूप..... ? क्या ससार के एता है हैं ?..... इन सब के बीच मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ .....? ''मैं कौन हूँ ? आया कहाँ से ? क्या स्वरूप है मेरा सही ?.....

इस ''स्व-विचार'' में डूबते हुए वे अंतस् के गहरे पानी में पैठ गए.....र

<sup>&</sup>quot;हुं कोण छुं ? क्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारुं खरुं ?'' - श्रीमद्जी । 8

<sup>&</sup>quot;जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पैठ" – संत कबीर । 2

परिणाम ? इस भीतरी ली का कोई प्रकाश-परिणाम ? परिणाम ! २. परिणाम में देहभान छूट गया, लग गई भाव-समाधि-सहज समाधि, हो गई एक असामान्य, परिणाम के अनुभूति में संस्थिति, प्रकट हुआ निर्मल ज्ञान प्रकाश और परिणाम म वर्षना है संस्थिति, प्रकट हुआ निर्मल ज्ञान प्रकाश और.... और जान के उस अलीकिक, उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का, लोक-स्वरूप का, वर्तमान-विश्व का अलीकिक, उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का, लोक-स्वरूप का, वर्तमान-विश्व का अलीकिक, उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का, लोक-स्वरूप का, वर्तमान-विश्व का अलीकिक में उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का स्वरूप का वर्तमान-विश्व का अलीकिक में उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का स्वरूप का वर्तमान-विश्व का अलीकिक में उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का स्वरूप का स्वरूप का का स्वरूप का स्वरूप का का स्वरूप का का स्वरूप अशब्द अपुर असामान्य, अशब्द अपुर हुआ लोकालोक का, लोक-स्वरूप का, वर्तमान-विश्व का, भरतक्षेत्र अलोक में उन्हें स्पष्ट दर्शन हुआ लोकालोक का, लोक-स्वरूप का, वर्तमान-विश्व का, भरतक्षेत्र अलोक में उन्हें स्पष्ट दर्शन से भटके हुए साधु संतों-श्रावकों-गृहस्थों सभी का। अत्मिकं में उन्हें स्विट मार्ग से भटके हुए साधु संतों-श्रावकों-गृहस्थों सभी का। अतिमान-विज्ञ अतिमान-विज्ञ के अतिमान-विज्ञ के इस उपर्युक्त शब्दातीत अनुभव का वर्णन करने के कि

अपने इस उपर्युक्त शब्दातीत अनुभव का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलने पर वे हाथ अपने <sup>इस</sup> गब्दों में लिखते हैं:-

लगे हुए चंद ही शब्दों में लिखते हैं :-हुए चंद ए । पक उत्तम क्षण पर एक अकथ्य निमित्त पाकर भवान्तर के अभ्यास-संस्कार से गोडाउन एक उत्तम क्षण पर चे बैठे बैठे... देहभान छट कर सहज्ञमणीय किर् एक उरान प्राचित्र में बैठे बैठे... देहभान छूट कर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा के एकान्त भाग में स्विवचार में बैठे बैठे... देहभान छूट कर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा के एकान्त भाग में स्विवचार में बैठे बैठे... देहभान छूट कर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा के किएकान्त भाग में स्विवचार में बैठे बैठे... देहभान छूट कर सहजसमाधि स्थिति हो गई। उस दशा के एकान्त भाग न स्थान के कारण इस दुःखी दुनिया का भासन हुआ। उसमें भरतक्षेत्र के गृहस्थजनों में जा बात, साधु-संत भी आत्मसमाधिमार्ग से लाखों योजन दर भटक गण के को निमला को निमला के गृहस्थानों से लाखों योजन दूर भटक गए दिखाई दिए...... में.... की क्या बात, साधु-संत भी आत्मसमाधिमार्ग से लाखों योजन दूर भटक गए दिखाई दिए...... की तो क्या बात, साधु-संत की, वर्तमान विश्व के दर्शन की बात पर कर्ना ते वया बारा। यह तो हुई औरों के दर्शन की, वर्तमान विश्व के दर्शन की बात, पर अपनी ?..... अपनी दशा यह तो हुई जारा यह तो हुई जारा आकलन, आलेखन करते हुए वे स्पष्ट लिखते हैं :- "यह आत्मा भी पूर्व-को प्रामाणिक दर्शन, आकलन पड़ गई दिखाई दी !" का भा आराधिमार्ग से विच्छिन पड़ गई दिखाई दी !''8

धित सनाम विश्वदर्शन-आत्मदर्शन की इस अप्रमत्त दशा में तत्क्षण ही उनकी आत्मखोज की प्रश्न-परंपरा ावण्यपर पड़ी कि, ''तो अब मेरा मार्ग ? कहाँ जाना है मुझे ?''

आग पूर्ण . जिसके प्रत्युत्तर में अद्भुत, अपूर्व ऐसा एक घटस्फोट होनेवाला है ऐसे इस महाप्रश्न को स्वयं उठाते हुए इस अनुभव के अंत में वे लिखते-पूछते हैं :-

''मेरा मार्ग कहाँ ? मेरा मार्ग कहाँ ?''

.... और हुआ वह घट-स्फोट.... मिला इस महाप्रश्न का महा उत्तर - तत्काल प्रकट हुई एक आकाशवाणी के द्वारा :

ं ,,,,, यह रहा तेरा मार्ग ! जा ! सिद्धभूमि में जा !.... शरीर को वृक्षतल में रखकर स्वरूपस्थ बनकर रह जा.... । ॐ

और बस । फिर तो कहना क्या ? मन मस्त हुआ तब क्यों बोले ?

'सर्वप्रदेशी आत्मा' का आनंद सागर आत्मानंद की हिलोरें लेने लगा.... यह अनुभवगम्य ज्ञानानंद शब्दों में थोड़ा ही व्यक्त होनेवाला था ? उसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द लूले-लंगड़े असमर्थ बनकर रह गए और अनुभूति रह गई 'गूँगे के गुड़' के समान अकथ्य । ठीक ही कहा था न परमकृपाळुदेवने :-

विलोकुं तुझ पथ प्रभो ! यूथ-भ्रष्ट मृग-रीत ।

इस ग्रंथ के चतुर्थ प्रकरण में लिखित 'आत्मकथा-आश्रमकथा'।

हृष्ट्य एवं तुलनीय गुरुदेव के ही अजितनाथ चैत्यवंदन के ये शब्द : "अजित शत्रु-गण जीतवा, अजितनाथ प्रतीत,

पूर्वोक्त चतुर्थं प्रकरण-लिखित 'आत्मकथा-आश्रमकथा'।

''जो पद श्री सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह सके ना उसे श्री भगवान भी ! उस स्वरूप को अन्य वाणी तो क्या कहें ? अनुभव-गोचर मात्र रहा वह ज्ञान ही ।'' (अपूर्व अवसर)

परमकृपाळुदेव की भाँति मस्त महायोगी आनंदघन जी भी उस अनुभवगान की महिमा गाते हुए कहाँ अघाते हैं ? - थकते हैं ? यथा

''अनुभव ! तू है हेतु हमारो.....''

"अनुभवनाथ को क्यों न जगावे ?" इत्यादि

( आनंद्घन पद्यरत्नावली )

यहाँ अनुभव-संप्राप्त युवान मूळजीभाई ने इस अनुभवानंद की अभिव्यक्ति शब्दातीत पाई । फिर भी अनेक पृच्छकों और जिज्ञासुओं को उन्हें कहीं कहीं, किसी संदर्भ में बाद में प्रत्युत्तरों में कहना पड़ा, जैसे -

"इस वैयक्तिक प्रश्न के स्वल्प उत्तर के सिवा अधिक लिखने का समय एवं वृत्ति नहीं है।" ''इस देहधारी को आगारवास में बसते हुए मोहमयी नगरी भात बाज़ार स्थित गोदाम में बिना इस दहधारी को आगारवास में बसत हुए तार प्रयास के १९ वर्ष की आयु में समाधि स्थिति हो गई। उसमें विश्व का स्थूलरूपेण अवभासन हुआ। प्रयास के १९ वर्ष की आयु में समाधि स्थित है। अपने पूर्वसंस्कार स्मृति में उभर आए। उसके पश्चात् भरतक्षेत्र के साधकों की दयनीय दशा देखी। अपने पूर्वसंस्कार स्मृति में उभर आए। उसके पश्चात् नरतक्षत्र क साधकों की दयनीय दशा दखा। जिस्से दखा। जो दर्शन पूर्वसंस्कारिवहीनों को बद्ध से मुक्त सारी आत्माओं को नीचे से ऊपर तक देखा। जा सका कि एर्ज क्यों को षद् स मुक्त सारी आत्माओं का नाच त जा। उससे जाना जा सका कि पूर्व भवों में चक्रभेदन षट्चक्रभेदन द्वारा संभव होता है वह अनायास हुआ। उससे जाना में तो स्वरूपानमंशान के षट्चक्रभदन द्वारा संभव होता है वह अनायार हुआ है। वर्तमान में तो स्वरूपानुसंधान ही उसका साधन करके ही इस आत्मा का इस क्षेत्र में आना हुआ है। वर्तमान में तो स्वरूपानुसंधान ही उसका साधन है । अधिक क्या लिखूं ?.....'"

जायक क्या ।लखू :..... आगारवास में युवावस्था में आत्मसमाधि का यह अद्भुत, अभूतपूर्व, अलौकिक आनंदानुभव आगारवास म युवावस्था म जारारा मूळजीभाई को ''युवावस्था के सर्वसंग-परित्याग'' द्वारा अणगारवास की ओर ले गया। जीवन के महान मोड़ को दे गया।

सर्वसंगपरित्याग की ओर.....

इस अनुभव के बाद, आकाशवाणी-आदेश के अनुसार वे स्वरूपस्थ बनने उस सिद्धभूमि की इस अनुमय के जार, जार के कि जार कर बाह्यांतर निर्ग्रंथ-प्रवज्या ग्रहण कर वनगमन की उन्होंने परिवारजनो से आज्ञा मांगी ।

परन्तु इस वर्तमान काल में असम्भव-सी जंगल में ऐसी घोर तपस्याभरी निर्ग्रंथ मुनिदीक्षा के लिये वे अनुमित कैसे दे सकते थे ?

सद्गुरु-पत्रधारा : साध्वीश्री निर्मलाश्रीजी को लिखित पत्र क्रमांक 14 : दि. 28-2-1970 । €.

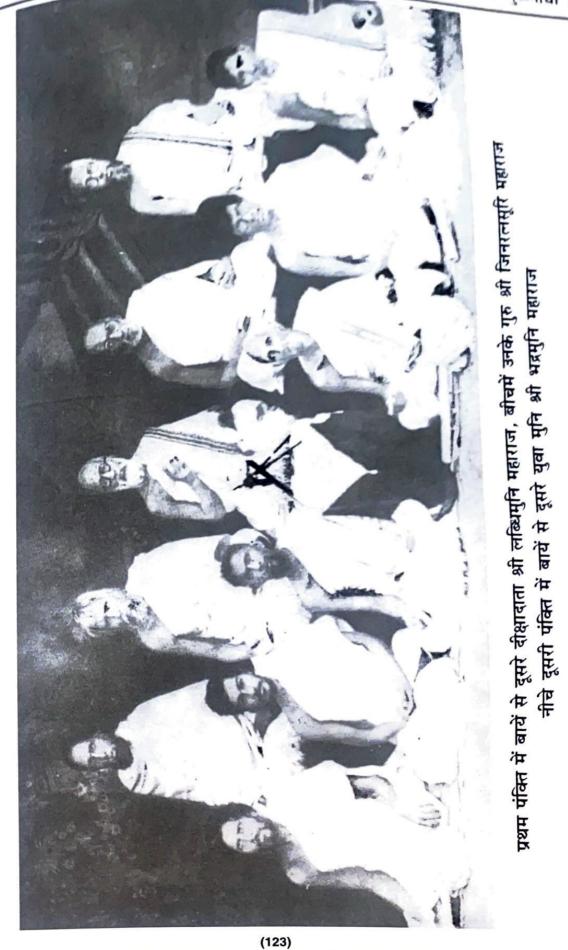

युवा सर्वसंगपरित्यागी श्री अदमुनि : गुरुजनों के बीच

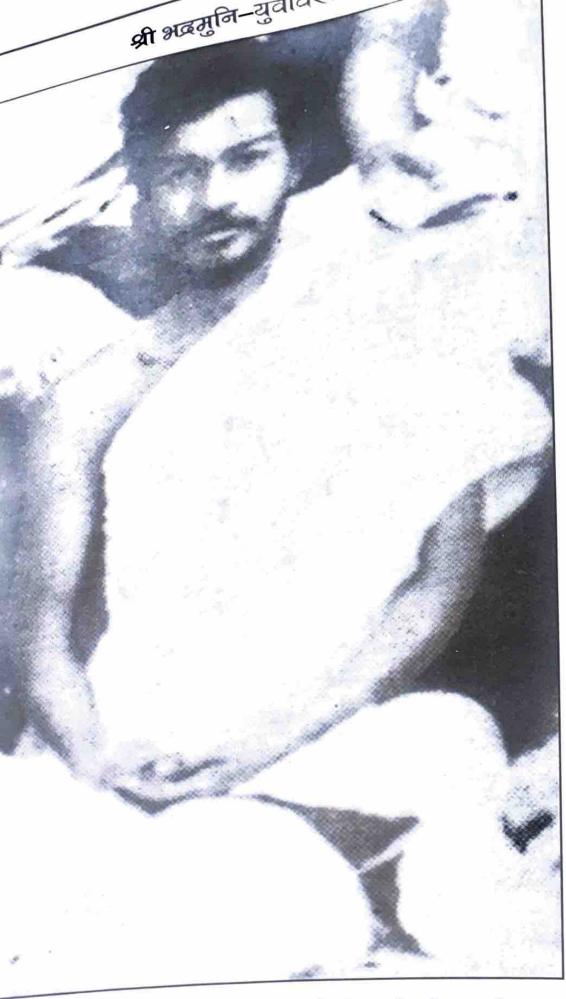

सर्वसंगपरित्यागी युवामुनि श्री भद्रमुनि : कैसी मस्तीभरी खुमारी !

र्ग पुर्हकुल वार की, 'समय गायन ने पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की आप ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की आप ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की ओर ले जाने, वे अण्य की अधूरी साधना को पूर्णता की आधूरी साधना को पूर्णता की अधूरी साधना को पूर्णता की अधूरी साधना की पूर्णता की अधूरी साधना को पूर्णता की अधूरी साधना की पूर्णता की अधूरी साधना की पूर्णता की अधूरी पूर्णता की अधूरी साधना को पूर्णता की आधूरी साधना की पूर्णता की अधूरी साधना की साधना की पूर्णता की अधूरी साधना की अधूरी साधित साधना की अधूरी साधना की अधूरी साधना की अधूरी साधित साधित 

हिं<sup>ता</sup>। गए। गए। वहाँ उपाध्याय श्री लब्धिमुनि से उन्होंने विशाल श्रुतज्ञानार्जन किया। उन्होंने प्रकरणग्रंथ, संस्कृत-न्यायग्रंथ तथा अनेक सूत्र-आगम कंत्रमण जिल्ला वहाँ उपाध्याय व्याकरणादि, जैन-अजैन न्यायग्रंथ तथा अनेक सूत्र-आगम कंत्रमण हों गर्प अप्राच्याय श्री लाब्यमुग्त ल उन्हार प्रप्राण श्रुतज्ञानाजन किया। उन्होंने प्रकरणग्रंथ, संस्कृत-क्षेत्र उपाध्याय श्री लाब्यमुग्त ल जेन-अजैन न्यायग्रंथ तथा अनेक सूत्र-आगम कंठस्थ किए। उनके वहाँ अविकरणादि, जेन-अजैन न्यायग्रंथ तथा अनेक सूत्र-आगम कंठस्थ किए। उनके प्रकृत वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ प्रकृत होतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गठवंध की ज्याविक प्रकृत होतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गठवंध की ज्याविक प्रकृत होते प्रकृत के प्रकृत वहाँ वहाँ प्रकृत होते प्रकृत को प्रकृत के प्रकृत वहाँ वहाँ प्रकृत होते हो प्रीतिवास को प्रकृत को प्रकृत वहाँ प्रकृत के प्र प्रकृत व्याकरणावि, जानजावि तथा अनक सूत्र-आगम कंठस्थ किए। उनके प्रकृत व्याकरणावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के दर्शन हेतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु से भी से प्रभावित के दर्शन होतु ध्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु से भी से प्रभावित के दर्शन होतु से प्रभावित के दर्शन होतु से प्रभावित के दर्शन होतु से प्रभावित के प्रभावित के दर्शन होतु से प्रभावित के प्र प्राकृत प्रसाधन एवं स्वारमा के प्रान हतु ब्यानादि आराधन से उनके सारे गुरुवंधु भी प्रभावित के प्रमावित के स्वारमा के प्रभावित के स्वारमा के स्वर्ण के स्वारमा के स्वर्ण के स्वर् इत्ता एवं पुल्लाव यु प्रतापात का उनका स्पष्ट आत्मदर्शन पाने कं हिं। गुर्ल्जन एवं पुल्लाव सारे गुरूबंधुओं के लिए भी एक प्रेरणास्थान बनी। हैं। गुरूविपर प्रकाशक बनकर सारे गुरूबंधुओं के लिए भी एक प्रेरणास्थान बनी। हो। स्वाप्त प्रकाशक बनकर सारे उनके वदन पर सदा झलकती उने कि प्रकाशक व्यवस्था स्वाप्त स्वाप्त

ख<sup>-पर प्रकाशक</sup> अस्ति उनके वदन पर सदा झलकती रही। उतरे ना कबहु खुमारी' वाली अस्ति यह मस्तीभरी खुमारी उनके वदन पर सदा झलकती रही। उतरे ना कबहु खुमारी' वाली उनकी यह मस्तीभरी खुमारी उनके व्यक्त करती है उनकी एक व्यक्त ला अविश्व मस्तामरा प्युनार उपयुक्त करती है उनकी एक तस्वीर । ग्रंथ में संबद्ध अविश्व विश्व कि स्थित स्पष्ट व्यक्त करती है उनकी एक तस्वीर । ग्रंथ में संबद्ध अविश्व अविष्य अविश्व अविश्व अविश्व अविष्य अविश्व अविष्य अविष्य अविष्य अविष्य अविष्य अविष्य उनकी उन दिना का प्याप्त हैं । मुनिजनों में ऐसी खुमारी आज कहाँ ?

प्रकाशित वह ताला है। मुनिजनों में ऐसी खुमारी आज कहाँ ?

प्रस्तुत होर लोगन के कूकर आशाधारी, आतम अनुभव रस "भ्रटक धार्म जन्मव रस के रिसया "उतरे न कबहु खुमारी" "आशा औरन की क्या

के रास्या का अया कि रास्या पाने के समा स्थाने के के के समा स्थाने के के स्थाने के के समा स्थाने के के समा स्थाने के के समा स्थाने के के स्थाने के के समा स्थाने के के स्थाने के के स्थाने के स्थाने के के के स्थाने के स्थाने के स्थाने के के स्थाने के

क्रीज र, सा रस ही पीने के सदा प्यासे बने रहे युवावय में सर्वसंग-

परित्यागी भद्रमुनि ।

पर यह आतमअनुभव रस कैसे प्राप्त होता है ? उत्तर देते है ऐसे 'अगम पियाला' को पीनेवाले मतवाले महायोगी आनंदघन —

"मनसा प्याला, प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि परजाली ।

तन भाठी अवटाई पीये रस, जागे अनुभव लाली ।"

अवधूत आनंदघन के समकालीन फक्कड़ संत कबीर भी भविष्य में 'सहजानंदघन' बननेवाले इस नवमुनि को यही प्रेरणा दे रहे थे :-

"इस तन का दीवा करुं, बाती मेलुं जीव।

लोही सींचुं तैल ज्युं, कब मुख देखुं पीव ?''

लाहा साचु तल ज्युं, कब मुख देखुं पाव ? अपने आतम अनुभव आनंदघनरूपी पीव-प्रियतम् का दर्शन करने मुनि भद्रमुनि भी गा रहे थे ; ''अनुभव क्या जानै व्याकरणी ?

कस्तूरी निज नाभि में पर, लाभ न पावै हिरनी।"

( सहजानंदसुघा-१४१ )

तो यह अनुभव, निजानुभव, आत्मानुभव स्पष्ट पाने के लिये सतत पुरुषार्थी ऐसे भद्रमुनि अपने तो यह अनुभव, निजानुभव, आत्मानुभव स्पष्ट पान क । परिणामतः अपने गुरूकुलवास ये गुरूकुलवास के प्रति ज्ञामनगर, सुरत, महेसाणा, ब्राह्म के गुरूकुल वास में भी कठोर आत्मसाधना में तल्लीन बन रहे भिन्न-भिन्न विहारों में वे नितनए दिव्यानुभव करते रहे अपने जामनगर, सुरत, महेसाणा, बम्बई आदि अनेक-चातुर्मासों के दौरान ।

F-चातुर्मासों के दौरान । युवावय का उनका सर्वसंगपरित्याग उन्हें उत्तरोत्तर परमपद प्राप्ति की ओर ही ले जानेवाला बना रहा ।

रहा । और इस परमपद-प्राप्ति के पंथ का उनका अगला पड़ाव था एकाकी, असंग, गुफावास । अपने गुरूकुलवास के समापन पर वे स्वयं ही लिखते हैं -

कुलवास के समापन पर वे स्वयं हा लिखा । ''दीक्षापर्याय के बारहवें वर्ष में धर्मऋण चुकाकर उऋण होकर आकाशवाणी के आदेश की ''दीक्षापर्याय के बारहवें वर्ष में धर्मऋण चुप्पानाः आचार में कार्यान्वित करने वह (= स्वयं) गुफावासी बना ।'' (चतुर्थ प्रकरण की आत्मकथा)

ार में कार्यान्वित करने वह (= स्वय ) उ उनके इस और अन्य भी दिव्यानुभवों-आत्मानुभवों के प्रदायक एकाकी असंग गुफावास में कुछ उनके इस और अन्य भी दिव्यानुभवा-आस्म के कुछ प्रमुख चातुर्मासों का समापन-दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे ।

अनुभव-प्रदाता चंद चातुर्मास :

भव-प्रदाता चंद चातुमास • वि.सं. १९९१ (1991) सन् 1935 में कच्छ-लायजा में उनकी भागवती मुनिदीक्षा के पश्चात् वि.सं. १९९१ (1991) सन् 1933 न न प्रक्षित वास में बाह्यांतर आत्मसाधना एवं अध्ययन करते हुए उनके ये स्मरणीय प्रमुख चातुर्मास संक्षेप में निम्नानुसार थे :

- ा में निम्नानुसार थ : विक्रम संवत् १९९६-सन् 1940 : ठाणा : जहाँ अपनी अप्रमत्त आराधना के द्वारा आचार्य श्री जिनऋद्धिसूरिजी के वे विशेष कृपापात्र बने ।
- जनऋद्धिसूरिजा के जनस्व प्रमुखई लालबाग : जहाँ नूतन आचार्य श्री जिनस्लसूरिजी की • संवत् १९९७ - सर् 1271 - उ निश्रा में, सभी साथी मुनिवृंद को तब हास्यास्पद प्रतीत हुई ऐसी, एक आगंतुक मुस्लीम ज्योतिषी निश्रा में, सभा साथा मुल्यून ना ज्यातिषी की प्रविध्य में सुनी गई। उसका सार था उनके एकासन-भोजन, आत्मज्ञान-को भावष्यवाणा श्रा मञ्जुषा चर्ण भावी में वाहन में बैठने का योग । बाद में यह सब बना भी।
- संवत् १९९८ सन् 1942 : सूरत-शीतलवाड़ी : वेदनीय कर्मोदय से तेज ज्वर से काष्ठवत् अकड़ गए शरीर के कारण शीतलवाड़ी का वातावरण भी तब, अ-शीतल बन गया। डोक्टरों ने अकड़ गए राता जा जाया । आशा छोड़ दी । उपाध्यायश्री अंतिम आराधना के सूत्र सुनाने लगे । श्री भद्रमुनिने तब स्वयं को

हैने की भावना प्रकट करते हुए अपने पूज्यवरों से प्रार्थना की कि, ''मुझे श्री सीसंघर अत्रीत के समवसरण का वर्णन सुनाईए, मैं उनके चरणों में जाऊँगा... उनके वरह अन्वर्ग करा देने का माज... अन्वर्ग करा देने का माज... अन्वर्ग के समवसरण का वर्णन सुनाईए, में उनके चरणों में जाऊँगा... उनके वरद हम्नों से दीक्षा क्रामी के समावसरण का वर्णन सुनाईए, में उनके चरणों में जाऊँगा... उनके वरद हम्नों से दीक्षा गृहण करुँगा....।''

कर्रमा....। कर्रमा....। क्षिर वे स्वयमेव 'तार-सप्तक' में विशुद्ध भवितपृर्वक नामस्मरण करते हुए श्री भवनामर आर माथा की धुन में तल्लीन हो गए :

"सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश !"

्मोऽहं तथा। पान लय लगी, देह भान छूटा, समाधिस्थ हो गए..... फिर हुई अनेक अनुमृतियाँ, दिव्यक्विन का अवण लय लगा, प्रमान क्षेत्र अनेक अनुमृतियाँ, प्रमान क्षेत्र आप तप करें, तप करें।" पुनः आवार जीवन की यह आकाशवाणी-श्रवणमय दूसरी विशेष अनुभृति थी।

जीवन की यह जाजा. • संवत् १९९९ - सन् 1943 महेसाणा गुजरात : जहाँ फिर जीवन की तीमरी अधिक विशिष्ट ् संवत् १९९९ - ला का स्था का समय और ज्यानावस्था में अधिक विशिष्ट अनुभूति ने आकार लिया । दीपावली पर्व, संध्या का समय और ज्यानावस्था में अध्ये आरोहण करते अनुभूति ने आकार लिया । भागा आहापद पर प्रत्यक्ष रूप में स्वयं ही । ध्यानदशा स्वयं करते अनुभूत हुए दिखाई दिए तीथा। थराज जा का प्राचित्र का प्राचित्र का प्राचित्र हुए दिखाई दिए तीथा। थराज हुई और इस विशिष्ट अनुभूति में मानों गीतमस्वामीवत ऐसी ही

हुए विक् समाधि में परिणत हुइ जार दूर. आत्म-लब्धि का प्राकट्य हुआ कि ''स्वयं सूक्ष्म शरीर से अष्टापट पर ही हैं।'' प्र-लिब्ध का प्राकटन बाद में कुछ गुरूजनों-सुज्ञजनों के प्रति व्यक्त उनका यह अनुभृति-वर्णन, उनके चंद पत्रों, पदों

एक विशिष्ट प्रवचन स्थान मणधर श्री गौतमस्वामी के आत्मलब्धिपूर्वक अष्टापद-अनंत लिब्धानधान गणन् जा अनंत लिब्धानधान गणन् जा आत्मलाब्धपूर्वक आधापर आतोहण के पश्चात् किसी महत्पुरुष द्वारा ऐसा आरोहणदर्शन हुआ है क्या ? शायर आरोहण के पश्चात् किसा महत्तुराज कारा एसा आराहणादशन हुआ है क्या ? शायद के कछ विद्वद्जनों के सुप्रयास चल रहे हैं।

भद्रमृति का उपर्युक्त अनुभृतिजितित वर्णन, उन्होंने बाद में ७-५-१९६० के दिन के (7-5-1960) भद्रमृति का उपयुक्त जा प्राप्ता का अस्ति का अस्ति के अस्ति के वित्त के (7-5) के के किया है :

क्षत्र का नाश ... चलो हंस ! अष्टापद कैलास, कर्म अष्ट हो नाश ... चलो. ऋषभ प्रभु निर्वाण-भूमि यही, हिम छायो चौ पास, सागर गंग नाले शुचि होकर, भव परिक्रमा खलास... चलो.

पश्चिम दिशि नभ-मग चढ़ श्रेणि, आठ तला क्रम जास;

द्वार खड़े गजराज दुतर्फा, तरु एक प्रांगण तास; मंदिर चार विदिश उत्तर दिशि, आठ एक पैड़ी पास... चलो. ४ सप्तम तल उत्तर दिशि दश मिल वर्तमान जिन वास; चत्तारि अट्ठ दक्ष दोय मंदिर, अनुभव क्रम यही खास... चलो. ५ सप्तम तक पूरब दक्षिण श्रेणी, चौबीस चौकोर पास; पूर्व अतीत अनागत दक्षिण, दो चौबीसी दुपास... चलो. ६ जिनालय बहतर अरु मुनि, निर्वाण-स्तूप सुनिवास; पराभिक्त सह वन्दत पूजत, सहजानंद विलास... चलो. ७''

(सहजानंद सुधा-१४)

सन् 1960 में लिखित इस 1943 के महेसाणा चातुर्मास की अद्भुत अनुभूति के पद के पश्चात् क्रम के पत्र में (श्री सहजानंदघन-पत्रावली पत्रांक १३१) उन्होंने 'अष्टापद' संबंधित महत्त्वपूर्ण बात लिखी है । 1943 की इस अष्टापद-दर्शन-अनुभूति के बाद अपने एकाकी गुफावास के दौरान वे स्वयं स्थूलरूप से प्रत्यक्ष अष्टापद-स्थान खोजने हेतु वहाँ गए हैं, जिसका उल्लेख अनेकों के अतिरिक्त श्री बद्रीनाथ-यात्रा संग विजयबाबु बड़ेर आदि को भी उन्होंने किया है। पूज्या माताजी उपरांत श्री विजयबाबु ने प्रत्यक्ष इस पंक्तिलेखक को यह सारा वृत्तांत कह सुनाया था । फिर यहाँ इस पद + पत्र में ( किसी जिम्मेदार व्यक्ति के प्रति लिखित ) इस महत्त्वपूर्ण बात में, "अष्टापद-कैलाशभूमि" निकट तीर्थ-निर्माण हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयासों का भी स्पष्ट निरूपण दृष्टव्य है :-

'' 'अष्टापद' तीर्थ विषयक तो धोरा में ही अपनी बात हुई थी और तद्नुसार ''कैलास-कल्प-तीर्थ'' निर्माण विषयक उचित भूमि ढूंढने का भी तय हुआ था । तद्नुसार बद्रीनाथ जाते समय मार्ग में छोटा-सा पहाड़ भी नज़र में आया था, परन्तु वापिस लौटते हुए सारे दृश्य में कुछ परिवर्तन प्रतीत हुआ । फलतः सुनला P.W.D. बंगले की स्थिरता के दरम्यान कोई दिव्य संकेत मिला कि "तीन साल रुक जाओ क्योंकि तब तक देश में अशान्त वातावरण रहेगा ।'' हम चुप हो गए । अब भविष्य में जो होनेवाला होगा वही होगा। उस बंगले के बगल में भी एक पहाड़ साधनालय के योग्य मिला कि जिस पर दिव्य प्रकाश चमक रहा था... और नीचे सड़कें और दोनों बगल में जलस्रोत हैं। समीप में सुरमा की खदान भी है। और भी कुछ विशेषताएँ उस पहाड़ी में हैं जो अनुभवगम्य हैं। उस पहाड़ की उंचाई प्राय: ३५०० फीट की होगी । ऊपर चीड़ वृक्षावली है जिसकी हवा स्वास्थ्यप्रद है । 🕉 शांति: ।"

अपने कथित अष्टापद प्रत्यक्षदर्शन अनुभूति विषयक वार्ता का संक्षिप्त संकेत उन्होंने प्. बुद्धिमुनिजी, पं. प्रभुदास पारेख आदि अनेक सुयोग्य जनों को जो किया था उसका उल्लेख उनके 'पत्रसुधा' में संग्रहित पत्रांक २१६ में भी है।

परंतु इन सभी से अधिक महत्त्वपूर्ण आधिकारिक (authentic) वर्णन हमें अपने अग्रज आश्रमाध्यक्ष पू. चंदुभाई टोलिया द्वारा रिकार्ड किए गए ''अष्टापद रहस्य दर्शन'' टेइप में स्वयं गुरुदेव की ही निम्न स्पष्ट आवाज़ में गुजराती में प्राप्त हुआ हैं, जो हमारे पूर्वकथन सह हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त है :-

```
अष्टापद-रहस्य दर्शन :
अष्टापद-रहरें
पू. गुरुदेव द्वारा प्रत्यक्ष अष्टापद-गमन का आँखों देखा हाल
पू. गुरुदेव च्वारा प्रवचन में इस पंक्तिलेखक —
पू. गुरुदेव द्वारा
पू. गुरुदेव द्वारा
पू. गुरुदेव द्वारा
पूरमगुरू-प्रवचन में इस पंक्तिलेखक का स्वयं का पूर्वकथन)
      परमगुरू प्रवचन में कुछ अद्भुत, अभूतपूर्व, असामान्य वर्णन है।.... गुरुदेव नगाधिराज हिमालय
```

त्री यात्रा पर पधारे – प्राचीनतम अष्टापद को खोज निकालने । <sub>प्रात्रा</sub> पर प्राप्ता भ<sub>ऋषिके</sub>श, बद्रीनाथ, केदारनाथ तक तो कलकता के कुछ भक्त-यात्री साथ रहे । वाद में उन

मधी को विदा देकर, पीछे छोड़कर वे आगे चले —

"अकेले —

आत्मलब्धि द्वारा

स्वयं में स्थित होकर...

ख्य । और अदृश्य शक्ति की सहायता लेकर । भीतर में 'सहजात्म स्वरूप परमगुरू और अंदर परमगुरू आदिनाथ' का ध्यान धरते हुए और बाहर में अडम की तपस्या में देहरथ को प्रभु आप ।... अंततोगत्वा उन्होंने खोज निकाला मूल अष्टापद !!

ति हुए .... ''उसका आनंदमय वर्णन उन्होंने इस व्याख्यान में गुजराती में किया है L.. यह "उसका जा । खोज वर्तमान की दुर्लभ घटना है।" ( अब सुनें गुरुदेव के स्वयं के शब्दों में अष्टापदगमन का रहस्यमय (प्रथम दर्शन और अंतस् में प्रश्न)

म परा "मणिमंडित समीप के गर्भगृह में प्राचीन और Diamond हीरों की मूर्तियाँ...! चरण के साथ "माणमाड्य ..... चरण चिहन...!! उसकी ( मूर्ति की ) दृष्टि में दृष्टि मिलने पर परिलक्षित हुआ कोटि चंद्र सूर्य का प्रकाश...

पूर्ण ''हृदय में एकदम आनंद की लहरें उछलने लगीं… फिर प्रश्न उठता है अपने हृदय में : 'यह क्या ?' (उत्तर मिलता है) 'यह तो अष्टापद कैलास !'

''यह कहते हुए (सूझा कि)

"श्वेतांबर परिपाटि में 'आत्मलब्धि से उसे जो पहुँचे उसे तद्भव मुक्ति' ऐसा कहा जाता है, उस रीति से यह... (संपन्न ?)" (प्रश्नों के बाद प्रत्यक्ष प्रतीति : दर्शन और प्रदक्षिणा)

"बाद में जो जो प्रश्न उठे वे सारे समा गए।

"असके बाद प्रदक्षिणा में, प्रदक्षिणारूप में घूमते हुए ऐसा ही प्रतीत हो कि "मैं वहाँ ही हूँ ।'

''बाद में उत्तर श्रेणी में देखा । वे आठ बिंब दर्शित हुए ।

''इस प्रकार से अभी जो कैलास पर्वत है उसमें भीतर वर्फ़ में यह सारा ( दबा हुआ )

( यह दबा हुआ, अजेय, अनारोह्य अष्टापद का विशाल शिखर, अन्य सारे हिमशिखर और हिमालय

''हिमालय कितने विस्तार में है ? १५०० मील का विस्तार है हिमालय का ।

"उसमें अनेक शिखर हैं : शिखर पर शिखर.... (उन सब में ) केवल एक ही शिखर ऐसा कि जिसमें चारों ओर ऊँचा उत्तुंग मानो किले (दुर्ग) जैसा, शत्रु ऊपर न चढ़ सके ऐसा विशाल विस्तार है। अभी भी वह वैसा का वैसा ही है।

''बर्फ़ में सारा दबा हुआ है... उस पर चढ़ा ही नहीं जा सके ऐसा है... चारों ओर ऐसा ही है... लगभग ३२ से ४० (बत्तीस से चालीस) मील के घेराव में है।

''ऐसा... फिर ऐसा... फिर ऐसा... ( संकेत से यहाँ गुरुदेव बताते दिखते हैं प्रवचन में ।)

''७ सातवे में ऊपर बाउन्ड्री है...

''पश्चिम में दरवाज़ा है – पश्चिम दिशा की ओर... (वहाँ) ''८वा भाग ऊँचा है... ७ वे मंदिर से वहाँ उपर पहुँचने के लिए पायरियां (पद-सोपान) हैं। ये जो पायरियाँ हैं वे पुराने ज़माने के उस समय के एक माल (मंझिल) जैसी हैं।

''उसके ऊपर ऋषभदेव भगवान बिराजमान है।

''चारों कोनों में दूर दूर चार चार एक श्रेणी से ऊपर एक श्रेणी ऐसी उन पायरियों की भूमिका है।

"उनके नीचे दबे हुए हैं १४ जिनालय : चत्तारिअड्..."

''वे वर्तमान जिनबिंब हैं।''

''फिर आगे बढ़े पूर्वदिशा की ओर....

और वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर यह पहुँचता है, वहाँ अनेक स्तुप हैं।

ऋषभदेव भगवान के साथ १०८ सिद्ध हुए (चतारिअड) उनके कितनेक स्तुप हैं।

"पूर्व दिशा में चारों ओर शिखर हैं : छह और छह और छह और छह — इस रीति के वे शिखर हैं।

''एक एक शिखर पर शिखर और जिनालय हैं। पर्व-अतीत चौबीसी... इस रीति से अतीत चौबीसी।

''फिर पुन: दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए १०८ (श्वेतांबर दिगंबर दोनों को मान्य) ''उसी पद्धित से २४ जिनालय... जिन में ३००... उनमें भरतजी को छोड़कर ९९ बंधु भी वहाँ (मोक्ष)।

गुर्वी मंझिल के ऊपर के भाग में मूल भगवान विराजने हैं।... (इस सारे दर्शन के बाद, जैसा कि गुरुदेव स्वयं कहते हैं)

(इस सार पर अंता है।" (इसका अर्थ, मर्म खोजने जैसा है - प्र.)

ाजब उपना कि न प्रमास का अथ, मर्म खोजने जैसा है - प्रस्तु कि स्थाप के स्थाप के स्थाप के आयों के आयों के आयों के स्थाप के पुष्टि इस आग) पुष्टि इस की पुष्टि मुझे बाद में हुई - मेरठ में एक पुस्तकालय में । वहाँ एक श्री... दास की भारति । उसमें ७२ जिनालयों का वर्णन है अष्टापद कैलास के । उसमें केवल नाम मात्र प्रिली । मात्र बतलाई गई है – केवल संख्या ।... ऊपरी हिस्से में को -पुरितका मिली। उसे केवल नाम पात्र पुरितका मात्र बतलाई गई है – केवल संख्या ।... ऊपरी हिस्से में सोने की खान है। हैं। इतनी संख्या हैं, कुछ रोप्यमय हैं। सारे अद्भुत हैं। प्रतीत... गान – पुष्ति संख्या नार नाम मात्र क्षित्ति संख्या नार कि रोप्यमय हैं। सारे अद्भुत हैं। प्रतीत... गुप्त रखा गया है। कि यह चायना की हद में है। दिव्य शिक्तियाँ उसकी रक्षा करती है। हें रत्नमय है, जु. जिस्सा का हुद में है। दिव्य शक्तियाँ उसकी रक्षा करती है। क्षि तो यह चायना की हद में है। दिव्य शक्तियाँ उसकी रक्षा करती है। ता थर ता थर वहाँ कुछ और अनुभव भी हुए।

"(अष्टापन । परंतु जो दर्शन पूर्वकाल में हुआ था उससे विशेष यहाँ था । उसमें मानो सारा विश्व जलमन परंतु जो दर्शन ( उससे भिन्न ) । जगतजीव बध्ध से मक्त पर्यंत्र के सके परंतु जा वरा है जिससे भिन्न )। जगतजीव बध्ध से मुक्त पर्यंत के सारे स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ हो और आत्मा ( उससे भिन्न ) रहते हुए भी जो अनुभव हुए थे उनकी न हुआ हो। और आरम एक स्वास में ) रहते हुए भी जो अनुभव हुए थे उनकी पृष्टि हुई। पर यह सब हुए वा 1000 अदृश्य शक्ति सदा साथ ही रही।" (गुरुदेव टेडप-क्राय क्राय क्राय स्व हुए । समुदाय प्रवित सदा साथ ही रही ।" (गुरुदेव टेइप-कथन समाप्त)

विश्व के इस अष्टापद-गमन : अष्टापद-रहस्य-दर्शन-यात्रा पर चितन : देव प्राप्त स्व-कथित (tape-recorded) उपर्युक्त अष्टापद-गमन पर कई लोगों को प्रश्न

उठते हैं। ह । यहाँ ऊपर उनका कथित वाक्य : ''जब उपयोग देह में आता है'' गहन अर्थ और मर्म यहा जनर का संकेत करता है। वे आत्मलब्धि से, प्रारम्भ के कथनानुसार वहाँ प्रत्यक्ष पहुँचे हैं। साक्षात् सारा का सकत जरणा कि उसका यह 'आँखों देखा हाल है। फिर बाद में वे स्वयं इसी टेइप में अपनी इस अष्टापद-दर्शन किया है ... अपना इस अष्टापद-दर्शन की रहस्यमयी यात्रा की पृष्टि भी करते हैं मेरठ पुस्तकालय की पुस्तिका के द्वारा । अनेक ग्रंथों, दुशन का रहें। अनक ग्रंथां, पुस्तकों में अन्यत्र भी ऐसे वर्णन मिलते हैं। आत्मलब्धि द्वारा अनंत लब्धिनिधान गणधर श्री गीतम पुस्तक। न अ म्बामी का अष्टापद पर पधारना 'अष्टापदाद्रौ गगने स्वशक्त्या' आदि अनेक स्तोत्रों-संदर्भों से स्पष्ट और प्रसिद्ध हैं।

गुरुदेव का भी ऐसी 'स्वशक्तियुक्त' और गगनिवहार आदि लब्धि के द्वारा अष्टापद-गमन और प्रत्यक्ष दर्शन, इस काल में भी संभव है।

उन्होंने गुरुकुलवास के अनुभवों में महेसाणा चातुर्मास में किया हुआ पूर्वकथित अष्टापद दर्शन अनुभव एक है । उनका यह अनुभव यहाँ वे ही इस टेइप के अंत में पुष्ट करते हैं । उसकी विशेषता बतलाते हैं। अदृश्य शक्ति का सदा साथ रहना भी वे स्पष्ट करते हैं। उनके ये स्वयं-प्रमाणित अनुभव पज्या माताजी ने भी हमारी प्रश्न-पृच्छाओं के उत्तर में प्रमाणित किये हैं। अत: हमें यह स्पष्ट प्रतीत

जलमग्न विश्व का आदि मनु द्वारा दर्शन श्री जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य 'कामायनी' मे तुलनीय : 'ऊपर जल था, नीचे चल था। एक तरल था, एक सघन॥"

हुआ है कि 1943 के महेसाणा चातुर्मास के गुरुकुल वास के बाद अपने गुफावास एकलप्रवास के दौरान वे 1960 के पहले कभी अकेले वहाँ पधारे हैं।

उनके संग बद्रीकेदार की यात्रा में गए हुए कलकता के विजयबाबू बड़ेर ने हमारे इस विषय के संशोधन में कुछ संकेत दिए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि उनके संग की यात्रा के दौरान नहीं, अन्य किसी समय वे अष्टापद दर्शनार्थ पधारे हैं। स्व. विजयबाबू का हमने 1993 में इन्टरब्यू लिया था, जो 'सद्गुरु-स्मृति' शीर्षक कैसेट टेइप में रिकार्ड किया गया है। उसमें से इस विषय-संबंधित हमारा निम्न-प्रश्नोत्तर हमारे संशोधन को पृष्ट करता है और अनेकों के संदेहों पर प्रकाश डालता है:

प्रश्न : अकेले गए थे न वे तो, अष्टापद खोजने ?

विजयबाबू : वह तो दूसरी कोई बार ।

प्र. : पूज्य माताजी ने मुझे कहा था कि प्रभु अष्टापद गए थे।

वि. : आगे (पहले) किसी बार गए हों तो संभव है।

प्र. : पर कब गए थे यह जानना चाहता हूँ ?

वि. : आगे कभी गए थे अवश्य । गुरुदेव अष्टापद का साक्षात् प्रत्यक्ष दर्शन कर चुके थे ।

प्र. : वही वही बात । उस समय आप भी यात्रा में साथ नहीं थे ?

वि. : नहीं, नहीं ।

प्र. : तो जब वे गये तब कैसे गए होंगे ?

वि. : अकेले । (प्र. अकेले कैसे ?) आज मनुष्य के महापुरुष जो होते हैं वे कहीं इच्छा करें तो स्व-शरीर से भी जा सकते हैं, या वैक्रिय शरीर से । अपने दाहिने हाथ के ऊपर कमल है वहाँ पर वे भावना करें तो वैसे ही शरीर के आकार का पुतला तैयार हो जाता है। जिस कद का पुतला बनाना हो ऐसा बना सकते हैं। और वो twincle of an eye में (पलकारे में) जहाँ सोचे वहाँ जा सकते हैं। तो गुरुदेव अष्टापद का पूरा दर्शन करने गए थे.... वहाँ पर हमने एक दिन पूछा कि कहाँ ? तो बोले : ''वहाँ पर बीच में जो मंदिर है वहाँ पर ऋषभदेव भगवान के देढ़ फिट ऊँची प्रतिमाजी है pure हीरे के ! दर्शन करते ही कोटि सूर्य का प्रकाश हो गया !!''

तो सूक्ष्म शरीर से भी जा सकते हैं और गुरुदेव भी जाते थे - महाविदेह क्षेत्र, अष्टापद, सब सूक्ष्म शरीर से भी जा सकते थे, स्थूल शरीर से भी जा सकते थे।

प्र. : दोनों रूप से जा सकते थे ?

वि. : हाँ. र्जधाचरण विद्याचरण जो... (इन्टरव्यू टेइप समाप्त)

सारांश में प्रारम्भ में वर्णित गुरुदेव द्वारा अष्टापद तीर्थ निर्माण की आयोजना, स्वचिंतन, विजयबाबू कथन, पूज्या माताजी-कथन सभी के ऊपर प्रत्यक्ष अष्टापद दर्शन विषय मे स्वयं गुरुदेव ही यह मुहर ज्ञानिपपासु स्व. श्रीमती सिवताबेन छोटुभाई अजमेरा की प्रश्न-पृच्छा के उत्तर में लगाते :- ''अष्टापद पर तीन चौबिसियाँ हैं। बहत्तर (72) जिनालय हैं। भूत, भावि और र्तमान रत्न प्रतिमाएँ हैं, जिन्हें भरत राजा ने बनवाई हैं। यहाँ अपने पास परमकृपाळुदेव पद्मासन मुद्रा में जो प्रतिमा है, उससे थोड़ी बड़ी है।... अभी हम जिस अष्टापद का दर्शन

किया है। मैंने जो प्रत्यक्ष दर्शन किया उसका चित्रीकरण मैंने स्वयं करते हैं वह कियाजिंगिरि के दिगम्बर मुनि वयोवृद्ध महात्मा के आपन ने करते हैं हाथों से कुमोजिंगिरि के दिगम्बर मुनि वयोवृद्ध महात्मा के आपन ने करते हाथों से कुमोजिंगिरि के रिगम्बर मंगाएए " करते हैं वह कारणा है किया के दिगम्बर मुनि वयोवृद्ध महात्मा के आग्रह से रचना करते हाथों से कुंमोजिंगिरि के दिगम्बर मुनि वयोवृद्ध महात्मा के आग्रह से रचना अपने हाथों से कुंमोजिंगिरि के दिगम्बर मुनि वयोवृद्ध महात्मा के आग्रह से रचना अपने ही स्पूर्व किया है।" ("सद्गुह संस्मरणः" पृष्माबाई म्वयंशिकाः प ६४ ८० करत हाथों से कुलाजात के उत्पन्त मान वयोवृद्ध महात्मा के आग्रह से व अपने हिंचों किया है।" ("सद्गुह संस्मरणः" पुष्पाबाई स्वयंशक्तिः ए. 64-65.) कर्र उन्हें सुपुर्द कितन पर पूर्णिवराम लगता है। हृदय की निसंदेहता कह उन्हें के उन्हें सुपुद पर पूर्णिवराम लगता है। हृदय की निमंदेहना कह उठती है – "त्वमेव मर्च्य इससे प्रश्न चिंतन पर पूर्णिवराम लगता है। हृदय की निमंदेहना कह उठती है – "त्वमेव मर्च्य

किं।" हों जो पूर्व महेसाणा चातुर्मास में अनुभूति के रूप में "अष्टापद दर्शन" हुआ था वह अतः उन्हें जो पूर्व अपनी आत्मलब्धिपूर्वक प्राप्त किया है यह मिद्ध है।

अतः उन्हें जा पूज निवास न अनुभात के रूप में ''अष्टापद दश अतः उन्हें जी उन्होंने अपनी आत्मलिब्धपूर्वक प्राप्त किया है यह मिद्ध है। प्रत्यक्ष साक्षात् १००० सन् 1944 के पालनपुर चातर्माम में निवास के भ साक्षात् भा उठा सन् 1944 के पालनपुर चातुर्मास में उन्होंने "संवत् २००१ की कार्तिक • फिर संवत् २००० सन् १४ राजलोक एवं बध्ध-मुक्त जीवों के स्वरूप को उठा कि फिर सवत् १४ राजलोक एवं बध्ध-मुक्त जीवों के स्वरूप को चलचित्र की तरह पूर्णिमा के पवित्र दिन पर १४ राजलोक एवं बध्ध-मुक्त जीवों के स्वरूप को चलचित्र की तरह

। <sub>''पाल</sub>नपुरे लोकनाली दर्शनथी सिद्ध बद्ध मुक्त जीवन ।''<sup>२</sup> देखा ।" पालनपुर में एक मध्याहन की भावसमाधि में एक अन्य विशेष पालनपुर अपने जीवन-आराध्य एवं "पूर्वजन्म के मित्र-मुनि" हुआ - अपने जीवन-आराध्य एवं कि पूर्वजन्म के मित्र-मुनि" दर्शन भी हुआ हुआ है। हिस्से प्राजचंद्रजी का, उनके लिखे हुए 'मोक्षमाळा' ऐसे प्रमकृपाळुदेव श्रीमद् राजचंद्रजी को को का का का स्थान है। हिस्से प्राणक के लिखे हुए 'मोक्समाळा' ऐसे परमकृषाखुरन स्वयं में । १६ वर्ष की कुमारावस्था में लिखित गृंथ को पढ़ते हुए रूप में । १६ वर्ष की कुमारावस्था में लिखित गृंश्र का पढ़त हर श्रीमद्जी की इस महारचना में मुद्रित तस्वीर में दिख रहे पगड़ी पहने श्रीमद्जी की उस ग्राचंदजी भटमिन के पाम अपने श्रीमद्जा का रूप सह पगड़ी पहने के पास अपनी पगड़ी उतारकर हुए कुमारज्ञानी राजचंद्रजी भद्रमुनि के पास अपनी पगड़ी उतारकर हुए कुमाररा । प्रत्यक्ष बैठ जाते हैं । मित्रमिलन वत् दोनों के बीच वार्तालाप होता प्रत्यक्ष बैठ जाते हैं । पर्वत्रशानमार तीनमौ वर्ष पर्व के '' प्रत्यक्ष बठ जा... है। श्रीमद्जी की पूर्वकथानुसार तीनसौ वर्ष पूर्व के ''क्रांतिकारी



है। श्रामपुरा करवाया था। इडर तीर्थ में घटित इस घटना में उस 'स्टि — ं स् दिगंबर मुग्न हो। रें प्राप्त था। इंडर तीर्थ में घटित इस घटना में तब ''मुनि राजचंद्र''ने अनशनपूर्वक कर विष मिश्रण करवाया था। पर्वजन्म की यह सारी घटना श्रीमहत्त्वी के उन्हों के विष कर विष । मुर्वजन्म की यह सारी घटना श्रीमद्जी के स्वयं के श्रीमुख से ही अपनी देहत्यांग कर दिया था । पूर्वजन्म की यह सारी घटना श्रीमद्जी के स्वयं के श्रीमुख से ही अपनी देहत्याग कर ।पजा के इस मित्रवत् मिलन में सुनने-जानने के पश्चात् भद्रमुनिजी को परमकृपाळु भावसमाधिदशा के इस मित्रवत् मिलन में ''पकट'' टह हो गर्न । भावसना जे प्रति अनन्य शरणभाव से ''पकड़'' दृढ़ हो गई।

संवत् २००१ सन् 1945 के जामनगर चातुर्मास के दौरान तीव्रज्वर की वेदना के समय दादागुरु सवत् रूप के समय दादागुरु श्री जिनदत्तसूरिजी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर आदेश दिया कि, ''उठ भद्र ! तू गच्छ की चिंता छोड़कर आत्मकल्याण के लिए तैयार हो जा।"

फिर पुनः गिरनारजी तीर्थ की १७ यात्राएँ और अझ्म तप के बाद दादाजी ने इस काल में भी भायिक समिकत होने की पुष्टि कर, "तू तेरा सम्भाल !" का मंत्र देकर उन्हें आत्मानुभव-मार्ग सायवा राज्या । फिर बाद में आगे चलकर गोकाक गुफा के समौन एकांतवास में उन्होंने पुरुषार्थपूर्वक प्राप्त कर, उनके एकाकी विचरण एवं गुफावास का प्रारम्भ हुआ। (शेष आगे २रे भाग में)

<sup>&</sup>quot;अद्भुत योगी" पृ. 9. 8

<sup>&</sup>quot;गुरुदेवनी पूजा: पृ. 9, 10

<sup>&</sup>quot;अद्भृत योगी" : पृ. 10.

# कर्नाटक का गौरव : भगवान बाहुबली

कु. पारुल टोलिया

पहाड़ियों और हरियाली की प्राकृतिक सुन्दरता से घिरा कर्नाटक का एक छोटा सा जैन तीर्थ श्रवण बेलगोल और इसमें स्थित ५७ फुट ऊँची विशालकाय भगवान बाहुबली की दिव्य प्रतिमा जिसकी आभा प्राकृतिक संपत्ति को और रमणीय बना देती है, किसी मूर्तिकार द्वारा एक ही चट्टान में से बड़ी लगन एवं श्रद्धा से बनायी गयी इस मूर्ति ने यहाँ हज़ार वर्ष बीता दिए हैं। प्रतिदिन हज़ारो की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान बाहुबली के जीवन को याद करते हुए उनकी त्याग और तपस्या के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं।

प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली ने अपने पिताश्री के पथ पर चलकर मायावी दुनिया से संन्यास ले लिया था। उन्हें इसके लिए प्रेरित करनेवाला प्रसंग भी बड़ा रोचक है। बाहुबली के अग्रज राजर्षि भरत बड़े ही महत्वाकांक्षी एवं साहसी राजा थे। पृथ्वी के छह खंडों पर विजय पताका लहराने के बाद वे अनुज बाहुबली के राज्य पोदनपुर पर अधिकार जमाने की दृष्टि से बाहुबली को अपने अधीन करना चाहते थे। पोदनपुर के स्वाभिमानी नरेश बाहुबली इसके लिए तैयार न थे। राजा भरत के अहम् को ठेस लगी और उन्होंने बाहुबली को युद्ध के लिए ललकारा । आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए निर्दोष सैनिकों की हत्या अनुचित समझकर उन्होंने द्वन्द्वयुद्ध का निश्चय किया। जीत बाहुबली की ही हुई। पर युद्ध के बाद उनका मन इस माया प्रपंच से उचट गया और उन्होंने उसी समय दीक्षा ग्रहण की । लम्बी तपस्या के बाद उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । मूर्ति के शिल्पकार ने भगवान बाहुबली की इसी ध्यानमग्न, शांतचित्त मुद्रा को कुशलता से प्रस्तुत किया है।

एक हज़ार वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हुई इस मूर्ति का प्रत्येक १२ वर्ष के बाद तथा प्रत्येक शताब्दी के अवसर पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। मूर्ति की स्थापना के सहस्र वर्षों की पूर्ति पर २२ फरवरी १९८१\* को गोमटेश्वर सहस्त्राब्दी समारोह धूमधाम से मनाया गया था जिसमें देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सहित कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे । जनसामान्य वर्षो से इस मूर्ति को श्रद्धासुमन अर्पण करता आया है, पर प्रेम और त्याग की यह दिव्य प्रतिमा हज़ार वर्ष पहले की उसी एकचित्त मुद्रा में खड़ी है - अचल, ध्यानमग्न, अलिप्त, सामान्य जन को प्रेम और अहिंसा के पथ पर चलने का आह्वान देती हुई ।

''कारण'' बेंगलोर (कर्नाटक) Dec. 1985

Ref: "बाहुबली दर्शन" (Documentary, VCD-DVD & T.V. Telecast: 10.2.2006)

इसी पावन अवसर पर हंपी रत्नकूट के श्री चन्द्रप्रभु गुफामंदिर में स्थित बाहुबली चित्रपट पर भी अपने आप मस्तकाभिषेक करती हुई दूध की धारा बही थी - आत्मज्ञा पूज्या माताजी की निश्रा में ! ज्ञानियों की अकललीला का एक और प्रमाण !! - प्र.)

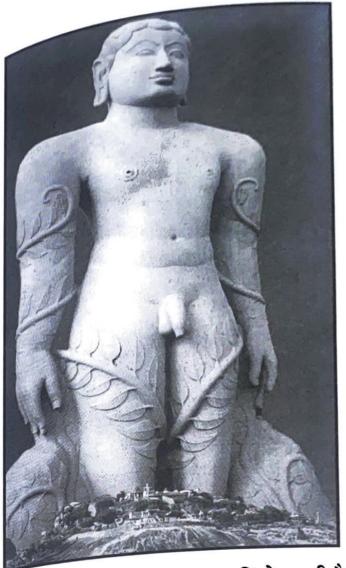

## कर्णाटक का गौरव भगवान बाहुबली

इस लेख की लेखिका कु. पारुल टोलिया को स्वर्णपदक

अभी-अभी संपन्न उस्मानिया विश्वविद्यालय के टैगोर आडिटोरियम में आयोजित दीक्षान्त समारोह में कु. पारुल प्रतापकुमार टोलिया को एम. ए. हिन्दी में अहिन्दी भाषी छात्र-छात्राओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में "हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद स्वर्णपदक" प्रदान किया गया। एम. ए. हिन्दी साहित्य में ७५ प्रतिशत जितने प्राय: अधिकांश अंक प्राप्त करने वाली एवं अभी पी. एच. डी. कर रही कु. पारुल बी. ए. एवं प्रि. युनि.

परीक्षाओं में भी अग्रिमपद पर विजेता रही है। स्मरण दिलाना प्रासंगिक होगा कि उसके पिता प्रा. प्रतापकुमार टोलिया, जो कि गुजरात एवं बेंगलोर विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक एवं प्राचार्य रह चुकने के उपरांत कई बार विश्वयात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार-संगीतज्ञ भी हैं, इसी उस्मानिया विश्वविद्यालय के ही १९६० में उत्तीर्ण हिन्दी साहित्य के एम. ए. हैं, जिन्होंने "अर्चना" पत्रिका के सम्पादन के उपरांत अंतर् विश्वविद्यालयीन, आकाशवाणी परिसंवाद एवं वृंदगान प्रतियोगिताओं में उस्मानिया विश्वविद्यालय विजेता दल का नेतृत्व किया था।

''राष्ट्र नायक'': हैदराबाद (आंध्र) Oct. 1985

#### सहजानंदघनजी का स्वर-देह

यो.यु.श्री सहजानंदघनजी के प्रवचन के नूतन सी.डी. : 2013 जुलाई ( पूर्व-प्रस्तुत परमगुरु प्रवचन, दशलक्षण धर्म सेट, श्री कल्पसूत्र श्रवण मंजुषा, इ.के अनुसंधान में ) : (1) नवकार मिहमा (2) समाधि मरण की कला १-२-३ (3) श्रीमद् राजचंद्रजी की ज्ञानदशा (4) आत्मसाक्षात्कार का अनुभवक्रम-(1, 2, 3, 4, 5 : कुल 5) (5) परमगुरु प्रवचन श्रेणी : नूतनः 2014 ( यो.यु.स.ज. शताब्दी : 23 CD सेट)

श्रीमद् राजचंद्रजी संबंधित साहित्य के नूतन सीडी : 2013 जुलाई :

(पूर्व प्रस्तुत श्री आत्मसिद्धि शास्त्र : अपूर्व अवसर, धून ध्यान, प्रज्ञावबोध इ. के अनुसंधान में) :

(1) श्री भिक्त कर्तव्य (2) भिक्त झरणां-माताजी (3) परमगुरु-पद (4) राजपद-राजवाणी

(5) सहजानंद सुधा (6) सहजानंद पद (स्वयंस्वर)

#### जिनभक्ति संगीत

( प्रा. प्रतापकुमार टोलिया के स्वर में )

कथा + स्तोत्रादि + जिनभक्ति साहित्य श्रृंखला के नूतन सीडी : 2013 जुलाई (पूर्व प्रस्तुत श्री भक्तामर स्तोत्र, महावीर दर्शन, जिनवंदना-वीरवंदना, म. आनंदघन पद, इ. की श्रृंखला में ) : (1) महावीर कथा (विशद MP3) (2) मंगलमय महावीर (3) श्री कल्याणमंदिर स्तोत्र + पार्श्वनाथ में ) : (1) महावीर कथा (विशद MP3) (2) मंगलमय महावीर (3) श्री कल्याणमंदिर स्तोत्र + पार्श्वनाथ स्तोत्र (4) आनंदघनजी : गगनमंडल में आनंदयात्रा : MP3 (5) बारह भावना + परमानंद स्तोत्र MP3 स्तोत्र (4) आनंदघनजी : गगनमंडल में आनंदयात्रा : MP3 (5) बारह भावना + परमानंद स्तोत्र MP3 (6) ऋषिमंडल स्तोत्र (7) अभीप्सा : दर्शन स्तोत्र, सामायिक, इ. (8) श्री श्रुतदेवी सरस्वती (9) सोनागिर (6) ऋषिमंडल स्तोत्र (7) अभीप्सा : दर्शन स्तोत्र, सामायिक, इ. (8) श्री श्रुतदेवी सरस्वती (9) सोनागिर की यात्रा + रागमय कथा (10) सुमेरु वंदना + पुस्तिका (11) स्तवनिका (12) स्पन्दन संवेदन (सुमित्रा टोलिया) (13) विविधगान ।

गुरुदेव-प्रेरित : प्रा. टोलिया : शब्द-देह (अंग्रेजी सूचियों में विस्तार से वर्णन) प्रवचन-अंग्रेजी + ऑडियो बूक इ. के नूतन सी.डी. : 2013 जुलाई

(पूर्व प्रस्तुत पारुलप्रसून ऑडियो बूक इ. के अनुसंधान में) (1) Speeches & Talks in America: "SILENCE": प्रा. प्रतापकुमार टोलिया के 25 से अधिक विदेश प्रवचनो में से प्रथम (अंग्रेजी) (2) Jainism Abroad: Cleave land Mayor's Honour: क्लीवलेन्ड मेयर द्वारा प्रा. प्रतापकुमार टोलिया का सम्मान और उनका प्रवचन-अंग्रेजी: JAINISM-ANCIENT & MODERN (3) Why Vegetarianism? (अंग्रेजी) प्रा. प्रतापकुमार टोलिया की सुपूत्रियाँ डो. वंदना-नेधरोपैथ एवं फाल्गुनी द्वारा प्रस्तुत शाकाहार के महत्त्वपूर्ण Spiritual एवं Scientific पक्षों प्रस्तुति + अहिंसागान (4) गीत गझल: प्रा. टोलिया की अनेकांतवाद आदि आध्यात्मिक गझलें। दक्षिणापथ की साधनायात्रा (हंपी श्रीमद् राजचंद्र आश्रम) Hindi Audio Book य अनेक निर्माण विस्तृत सूची से प्राप्त करें = जिनभारती

॥ ॐ नमः ॥

### गुरुकृपा के सृजन

की शृंखला में नित्यक्ता स्तित्व कुछ महत्त्वपूर्ण प्रमुख रिकाई-सी.डी. कैसेट : श्री मक्तामर स्तित्र, हो हैं पूर्व के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रमुख रिकाई-सी.डी. कैसेट : श्री मक्तामर स्तित्र, हो हैं पूर्व के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रमुख रिकाई स्तित्र, श्री परमात्म स्तेत्र, श्री आत्मिसिंद्ध श्री किल्याणमंदिर स्तेत्र, श्री ऋषिमंडल स्तोत्र, आनंदघन पद, महावीर दर्शन, वीरवंदना, जिनवंदना, अपूर्व अवसर, परमगुरु पद, राजपद, आनंदघन पद, महावीर दर्शन, वीरवंदना, जिनवंदना, श्रीस्त्र, आरती, दादागुरु दर्शन, सुमेरु वंदना, सोनागिर की यात्रा और दशलक्षणव्यत कथा, जिनेश्वर आरती, दादागुरु दर्शन, सुमेरु वंदना, सोनागिर की यात्रा और दशलक्षणव्यत कथा, जिनेश्वर आरती, वादागुरु प्रवचन मंजुषा (४ सी.डी. सेट), दर्शलक्षण धर्म (१० सी.डी. सेट), राज्य व्यवक्ष्या, श्री कल्पसूत्र प्रवचन मंजुषा (४ सी.डी. सेट), राज्य व्यवक्ष्या, श्री कल्पसूत्र प्रवचन मंज्या मंदिर, प्रभात मंगल, राजुल-चंदनवाला, रालाकर पच्चीसी, भरी भावना-अनुभव वाणी, प्रार्थना मंदिर, प्रभात मंगल, राजुल-चंदनवाला, रालाकर पच्चीसी, भरी भावना-अनुभव वाणी, प्रार्थना संविर, प्रभात मंगल, आसरा, आत्मखोज इत्यादि शताधिक धून-ध्यान (नवकार) ध्यानसंगीत (Music for Meditation) आसरा, आत्मखोज इत्यादि शताधिक

कृतियां।
और ये है अब के नूतन निर्माण: श्री गिरनारजी सिध्धक्षेत्र, भिक्त कर्तव्य, भिक्त और ये है अब के नूतन निर्माण: श्री गिरनारजी सिध्धक्षेत्र, भिक्त कर्तव्य, भिक्त झरणां, परमगुरु प्रवचन (२३ सी.डी. सेट) सद्गुरु बोध, ध्यानसंगीत (गुजराती), 'आनंदलोके - झरणां, परमगुरु प्रवचन (२३ सी.डी. सेट) सद्गुरु बोध, ध्यानसंगीत (गुजराती), 'आनंदलोके - आत्मानुभूति की अंतर्यात्रा, इन के अतिरिक्त और भी हैं वर्तमान में निर्माणाधीन आगामी आरक्षणार्थं आत्मानुभूति की अंतर्यात्रा, इन के अतिरिक्त और भीहेंसक युद्ध: बाहुबलीजी से राजचन्द्रजी और कृतियाँ: बाहुबली दर्शन, आत्मबली बाहुबली, 'अहिंसक युद्ध: बाहुबलीजी से राजचन्द्रजी और कृतियाँ: बाहुबली दर्शन, आत्मबली जन्मांतर पार की।'': "THE QUEST BEYOND गांधीजी तक; सद्गुरू बोध + ''खोज जन्मांतर पार की।'': "THE QUEST BEYOND कार्धीजी तक; सद्गुरू बोध + ''खोज जन्मांतर पार की।'': "THE QUEST BEYOND

BIRTHS में उपर्युक्त रिकार्ड-संगीत निर्माणों के उपरान्त महत्त्व के साहित्यिक-दार्शनिक प्रकाशन हैं - उपर्युक्त रिकार्ड-संगीत निर्माणों का ग्रंथ), महावीर दर्शन, महासैनिक-दक्षिणापथ की साधनायात्रा ई., The Great Wamor of Ahimsa, Meditation of Jainism, Why Abattoirs-abolution?

इन प्रकाशनादि के सिवा वर्षों के चिंतन एवं परिकल्पना से आयोजित एवं प्रयोगभूत जैनविद्या (Jainology) की शिक्षाप्रदान एवं ''आईत् प्रभावक'' तैयार करने की चल रही तालीम-प्रवृत्ति को विकसित करने एवं सद्गुरु-सूचित 'स्वाध्याय-भिक्त-ध्यान' आधारित प्रायोगिक आत्मज्ञान-लक्षी जैन विश्वविद्यालय 'सहजानंद पीठ' इस यो.यु. सहजानंदघन जन्मशताब्दी वर्ष में स्थापित करने जैनसमाज से अपील है कि इन्हें प्रायोजित (Sponsor) कर एवं नूतन छात्र-छात्राओं को तालीम हेतु भेजकर अपना सहयोग प्रदान करें। सम्पर्क: प्रा. प्रतापकुमार टोलिया, जिनभारती, वर्धमान भारती इन्टरनैशनल फाउन्डेशन, प्रभात कोम्पलेक्स, के.जी. रोड़, बेंगलोर-९ (M: 09611231580)

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भी सहजानसम्ब

વર્દમાન ભારતી ઇન્ટરનેશનલ ફાઉન્ડેશનનાં મહત્ત્વનાં મહત્ત્વનાં મહત્ત્વનાં મહત્ત્વનાં મહત્ત્વનાં મહત્વનાં મહત્ત્વનાં મહત્વનાં મહત્વન वर्धभान भारता ५०० वर्धभान भारता ५०० थाउन टोलिया द्वारा लिजित-संपाहित-अनुवाहित १ अक्षित (प्रथमावृत्ति पूरी) 5

3

महावीर दर्शन (थिन्छ।) Iviania (थिन्छी) Jainism Abroad (Eng.) भुद्रश्राधीन 8

E

9

Why Abattoirs - Abolition ( (Eng.) . अउत्तरच Contribution of Jaina Art, Music & Literature to Indian Culture irians of India—I came across & Indian Music & Media (Eng.) : भुंद्राहरू अद्भारता संपादिता संपादिता । भूद्राहरू Why According to Literature to Indian Culture : Mailing Silver (दिन्दी अनवादसह) प्रकाशित अनुवादित अनु ians of India—1 came कर्ना के मानाता स्मावता के Media (Eng.) : प्र प्रा. प्रतापडुमार टोलिया ढारा लिभित, संपाहित, सनुवाहित अनुवादसह) प्रकाशित, सनुवाहित प्रा. अत्यान्त्र श्री आत्मसिद्धिशास्त्र एवं अपूर्व अवसर (हिन्दी अनुवादसह) प्रधाशित, 6

अनंत की अनुगूज (हिन्दी) : (प्रथमावृत्ति पूर्ण) पुरस्कृत 6

૯ अनत का जारू हूर १ ૧૦ દક્ષિણાપથની સાધનાયાત્રા (ગુજરાતી) : પ્રકાશિત (પ્રથમાવૃત્તિ પૂર્ણ)

१० दक्षिशापथना सामानामा (अर्था पूर्ण) ११ महासैनिक (म. गांधीजी एवं श्रीमद् राजचन्द्रजी विषयक) प्रकाश्य : पुरस्कृत ૧૧ महासैनिक (म. गाधाजा एज आर् ૧૨ Could there be such a warrior ? : Great Warrior of Ahimsa : પ્રેરેફ્ત ૧૨ તોમાં જૈનધર્મ પ્રભાવના (ગુજરાતી) : પ્રકાશ્ય. ૧૩ વિદેશોમાં જૈનધર્મ પ્રભાવના (ગુજરાતી) : પ્રકાશ્ય.

૧૩ ાવદસાના જ . . . ૧૪ પ્રજ્ઞાચક્ષુનું દેષ્ટિપ્રદાન : પં. સુખલાલજીનાં સંસ્મરણો (ગુજરાતી) : પ્રકાશ્ય.

૧૫ સ્થિતપ્રજ્ઞની સંગાથે : આચાર્ય વિનોબાજીનાં સંસ્મરણો : પ્રકાશ્ય

१७ गुरुदेव के साथ (हिन्दी) : प्रशिथ

૧૭ **ગુરુવવ क તાલ (૧૭** ૧૦) ૧૮ "પ્રગટી ભૂમિદાનની ગંગા" અને "વિશ્વમાનવ" (રેડિયોરૂપકો) ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય.

१८ जब मुर्दे भी जागते हैं ! पुरस्कृत, अभिनीत छिन्ही नाटक : प्रकाश्य.

૨૦ સંતશિષ્યની જીવનસરિતા (ગુજરાતી) : પ્રકાશિત - અન્યો દ્વારા

२१ कर्नाटक के साहित्य को जैन प्रदान (हिन्दी) : प्रकाश्य.

૨૨ Jain Contribution to Kannada Literature & Culture : પ્રકાશ્ય.

ર૩ Meditation & Jainism (અંગ્રેજી) : પ્રકાશિત : પ્રથમાવૃત્તિ પૂરી.

ર૪ Speeches & Talks in U.S.A. & U.K. (અંગ્રેજી/ગુજરાતી) : પ્રકાશ્ય.

રપ Profiles of Parul (અંગ્રેજી) : પ્રકાશિત.

ર & Bhakti Movement in the North (અંગ્રેજી) : પ્રકાશ્ય.

૨૭ Saints of Gujarat (અંગ્રેજી) : પ્રકાશ્ય.

૨૮ Jainism in Present Age (અંગ્રેજી) : પ્રકાશ્ય.

૨૯ My Mystic Master Y.Y. Sri Sahajanandghanji : (અંગ્રેજી-ગુજ-હિન્દી) પ્રકાશ્ય. 30 Holy Mother of Hampi : આત્મજ્ઞા માતાજી : (અંગ્રેજી-ગુજ.-હિન્દી) પ્રકાશ્ય.

૩૧ સાધનાયાત્રાનો સંધાનપંથ (દક્ષિણાપથની સાધનાયાત્રા-૨) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય.

૩૨ દાંડીપથને પગલે પગલે (ગાંધી-શતાબ્દી દાંડીયાત્રાનુભવો) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય.

33 विद्रोहिती (नाटिंग) : પ્રકાશ્ય. 33 तिरेखा (નાટિંકા) : પ્રકાશ્ય. 34 ત્રિરેલી અમેરિંકા સુધી (જીવનયાત્રા) ગુજરાતી/હિન્દી/અંગ્રેજી : પ્રકાશ્ય. 34 અમરેલીથી પાવન ધરતી પરથી (આર્ય-દર્શન) : ગુજરાતી/હિન્દી : પ્રકાશ્ય. 34 પાવાપુરીની પાવન ધરતી પરથી (આર્ય-દર્શન) : ગુજરાતી/હિન્દી : પ્રકાશ્ય. 3ઇ राज अभिरें हो सुधा (જીવનયાત્રા) ગુજરાતી/હિન્દી/અંગ્રેજી : પ્રકાશ્ય. ગમરેલીથી અમેરિકા સુધા (જીવનયાત્રા) : ગુજરાતી/હિન્દી : પ્રકાશ્ય. ગમરેલીથી અમેરિકા સુધા (આર્પ-દર્શન) : ગુજરાતી/હિન્દી : પ્રકાશ્ય. ગઢ માનવાલો के महाबीर : હિન્દી : પ્રકાશ્ય. ગઢ स्वर्शें किंग्य (કાવ્યો) : હિન્દી : પ્રકાશ્ય. ગઢ स्वर्शें किंग्य (કાવ્યો) : અંગ્રેજી : પ્રકાશ્ય. ગઢ Silence Speaks (કાવ્યો) : હિન્દી : પ્રકાશ્ય. રુષ્ટ્ર Popular Foems ા From Toliya (કાવ્ય) અં જ Silence Speaks (કાવ્યો) : અંગ્રેજી : પ્રકાશ્ય. જ ત્રીત ત્રિશાન્ત (કાવ્ય-ગીતો) : હિન્દી : પ્રકાશ્ય. જ ત્રીત ત્રિશાન્ત પારુલ-સ્મૃતિ (દિવંગત અન્યત્ર્ય દ્રાર્તિ-સ્મૃતિ : પારુલ-સ્મૃતિ (દિવંગત અન્યત્ર્ય नीत निशान्त (કાવ્યુ-સાર્ટા) (દિવંગત અનુજ ને આત્મજાનાં સ્મરણો) : પ્રકાશ્ય. ક્રીર્તિ-સ્મૃતિ : પારુલ-સ્મૃતિ (દિવંગત અનુજ ને આત્મજાનાં સ્મરણો) : પ્રકાશ્ય. ક્રીર્તિ-સ્મૃતિ : વાર્તાસંગ્રહ) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય (વર્તમાનપત્ર પ્રકાશ્ય ક્રીતિ-સ્માત . વાર્ડા માર્કા : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય (વર્તમાનપત્ર પ્રકાશિત) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય (વર્તમાનપત્ર પ્રકાશિત) . "એવોડે" (વાર્તાસંગ્રહ) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય (વર્તમાનપત્ર પ્રકાશિત) જે "એવોડે" (વાતાલગ્રહ) . જીવાના પ્રકાશન (વતમાનપત્ર પ્રકાશિત) જે "એવોડે" (વાતાલગ્રહ) . જીવાના સ્ટાસ્ય (વતમાનપત્ર પ્રકાશિત) Bribe Master, Public School Master & Other Stories (વાર્તાસંગ્રહ) અંગ્રેજી : પ્રકાશ્ય. જે તે તે ક્રાસે વેદન (કાવ્યો) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય. ४४ हाराज्य विद्या (કાવ્યો) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય. ४५ वेहनसंवेहन (कांधो) हिन्दी : प्रकारय. ४५ वहन्त्य (निबंधो), हिन्ही: प्रकाश्य. ४६ वराशब्द (निबंधो), हिन्ही: प्रकाश्य. ४६ उपेक्षित (नवलकथा), हिन्ही: प्रकाश्य. ४० क्रेनों बोलती हैं। - (नाटक) ४६ उपेक्षित (नवलकथा १, १६ ज. २०१२ स. ४७ उपेक्षित (नवलकथा १, १६ ज. २०१२ स. ४७ दीवारें को पार (नाटक) छिन्ही : प्रक्षाश्य. ४८ दीवारों के पार (नाटक) छिन्ही : प्रक्षाश्य. ४८ 'कहती गायें, जलती कन्याएँ'' (विद्रोह क्षेणो) : छिन्ही : प्रक्षाश्य. ५० ''कहती गायें, जलती कन्याएँ'' (विद्रोह क्षेणो) : गुळराती : प्रक्षाश्य.

પુરુષા વાલ, ગુરાતા વાલ, તાલક લખા) : હિન્દી : પ્ર પુરુષા આંગળીએ... (સ્મરણકથા) : ગુજરાતી : પ્રકાશ્ય. પુરુષાથી આત્મસિદ્ધિ

પર સપ્તભાષી આત્મસિદ્ધિ

<sub>પ3</sub> પંચભાષી પુષ્પમાલા ૫૭ પારુલ-પ્રસ્તન : હિન્દી/ગુજરાતી/સી.ડી.

प्प प्रज्ञा संचयन (प्र**डाशित**)

पह जैन वास्तुसार (प्र**डाशित**) पड श्री सहजानंदघन गुरुगाथा - (प्रक्षशित)

पट उपास्यपदे उपादेवता (प्रक्षशित)

पट नवकार महामंत्र (प्र**डाशित**) Why Aballons સાંગ્લોર લિખિત ડૉ. વંદના પ્ર. ટોલિયા, ઍન. ડી. (નૅચરોપૅથ), I.N.Y.S. જિંદાલ, બેંગ્લોર લિખિત Why Abattoirs-abolition? <sub>દ્રવ</sub> "Why Vegetarianism ?" અંગ્રેજી : પ્રકાશિત. : છાર્સમાહ

'પ્રકાશિત' પુસ્તકો (મર્યાદિત સંખ્યામાં જ શેષ) બેંગ્લોરથી ઉપલબ્ધ. 'પ્રકાશ્ય' પુસ્તકોની કૉપીરાઈટ હસ્તપ્રતો પ્રાયઃ તૈયાર.

પ્રકાશક-પ્રતિષ્ઠાનો, સંઘસંસ્થાનો, અર્થપ્રદાતાઓનો પત્રવ્યવહાર આવકાર્ય છે. વર્દ્યમાવ ભારવી દ્વન્ડરનેશનલ ફાઉન્ટેશન

પ્રભાત કોમ્પ્લેક્સ, કે. જી. રોડ, બેંગલોર-૫૬૦૦૦૯ (૦૮૦-૨૬૬૬૭૮૮૨)

# ग्रुकृपा के सृजन

ONGOING PRESENTATIONS, PUBLICATIONS, PRODUCTIONS के पथ पर : परमगुरु कृपाधिकरण प्रतापकरण प्रतापकरण प्रतापकरण प्रतापकरण ONGOING PRESENTATIONS, I DELICATIONS, PRODUCTIONS जिन भारती के प्रवर्तमान सृजन : निर्माण प्रकाशन के पथ पर : परमगुरू कृपाधिकरण प्रतापकुर्मार टोलिया

सप्तभाषी आत्मसिद्धि, पंचभाषी पुष्पमाला के बाद

Jan Jan Ka Jain Vastu Saar : Jan Jan रहे वास्तु सार : Essence of Jain Vastu

योगीन्द्र युगप्रधान श्री सहजानंदघनजी श्री गुरुगाथा

The Mystic Master

The Mystic Manager of Mahatma

श्रीमद् राजचन्द्रजी : महात्मा-निर्माता युगदृष्टा

мапа उद्यागाडित, र महा सैनिक ( म. गांधीजी : अहिंसक युध्धवीर, शांतिसैनिक)

Mana उत्तर प्राधीजा : आरुत्तप्र पुरानिक (म. गांधीजा : आरुत्तप्र पुरानिक (म. गांधीजा : Аhimsa, Shantisena, Reg. Mahatma Gandhiji : The Great Warrior of Ahimsa : Ahimsa, Shantisena, Reg. Mahatma Gandhiji : Play) Voyage within with Vimalaji (Sushri Vimala Thakar) The Great Warrior of American The Great Warrior of American Great War

अंतर्यात्रा-विमला ताई संग / विनोबाजी स्थितप्रज्ञ संग

Selected Works of Dr. Pt. Sukhlalji

प्रज्ञाचक्षु पंडित सुखलालजी के चुने हुए निबंध लेख - प्रज्ञासंचयन

Pragnyachakshu Ka Drishtipradan

प्रज्ञाचक्षु का दृष्टिप्रदान : निश्रा संस्मरण : १४ वर्षों के

Jain Yogapatha : Yoga Sanketika Dhyan Sangeet

जैन योगपथ : योग संकेतिका : ध्यान संगीत

Dakshinapath Ki Sadhanayatra :

दक्षिणापथ की साधनायात्रा (रत्नकूट-हंपी प्रथम दर्शन)

Mahaveer - Vani (Hindi & English)

महावीर कथा

महावीर-वाणी : ''मेरे मानसलोक के महावीर''

Musicians of India-I Came Across (Parul)

भारत के संगीतज्ञ जो मैने देखे, सुने - पारुल टोलिया

Indian Music and Media (Parul)

भारतीय संगीत एवं प्रचार माध्यम - पारुल टोलिया lain Contribution to Kannada (English & Hindi)

मणीटक के साहित्य एवं संस्कृति को जैन प्रदान

જ્ઞાચક્ષુનું દેષ્ટિપ્રદાન 🗩 ગુરુદેવ સંગે ઃ રવીન્દ્રનાથ-મલ્લિકજી

ક ક્રાંતિકારની કરુણકથા : કરુણાત્મા કીર્તિકુમાર ટોલિયા nd many more like उपास्यपदे उपदेयता, श्री नवकार महामंत्र (both Hindi) etc.

#### गुरुकृपा के सृजन

#### CD-CASSETTES PRODUCTIONS सीडी

('अत्मिसिद्धि - अ आनंदलोके' के पश्चात्)

Darshan Darshan pada जुणान (जीवनी, इकतीसा) बाबा गुरु बरान Suprabhatam : Prabhat Mangal Jain प्रभात मंगल

Jan प्रभातम् : प्रभात मंगल जैन सुप्रभातन् . Mangalashtaka : Brihat Graha Shanti Mangalashtaka : हांति

Many : बृहत् ग्रह-शांति प्रालाष्ट्रिक . पृष्टिम Navasmarana : 1 & 2 Mahaprabhavik Navasmarana : 1 & 2

Manapina नवस्मरणः १ और २ ที่ Ananadaghan Chovisi : 2

ण. आनन्द्घन चौवीसीः२ म. आनन्दघन चौवीसीः२

Chidanand Padavali

चिदानन्द पदावली Ratnakara Pachisi

मवाप्त पच्चीसी (हिन्दी + गुजराती) रताकर पच्चीसी

Rishi Mandal Stotra

Girnarji Siddhakshetra; Rajul

वारावार विकास किन्तु स्तिन (कथा, स्तिन )

Jina Vandana; Vira Vandana

जिन वन्दना : वीर वन्दना

Rajpada; Sahajanand Pada

राजपद : सहजानंद पद

Sonagir : Dashlakshna Katha

मोनागिर: दशलक्षण कथा

Jainism Abroad : USA Talks

विदेशों में जैनधर्म प्रभावना (हिन्दी, अंग्रेजी)

Bahubali Darshan (Vcd): Eng. Version बाहुबली दर्शन (हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड)

बाहुबला दशन (१९५५), • जन्मांतर पार : अंत जागरण 'स्वयं के द्वारा : निजबोध : सद्गुरू बोध

• जमांतर पार : अत जागरण स्वय क द्वारा : ानजबाध : सद्गुरू बाध
• गीत निशान्त • अमीप्सा • अहिंसा गान • पुकारते हैं मूकपशु (कविताएँ)
सुकृत सहयोग : इन ज्ञान-प्रकाशन सुकृतार्थ में सहयोग प्रदान कर पुण्यलाभ पायें । स्कृत सह्या । ३१ साप-प्रकाशन स्कृताथ म सहयाग प्रदान कर पुण्यलाभ पाय । आत्मज्ञान-अहिंसा-अनेकांत प्रधान जिन धर्म की भावना करें, पर्युषणादि पावन अवसरों पर इन कृतियाँ आत्मज्ञान-आह्मा-अन्यकात अवाच क्या व्यव का मावना कर, प्रथुवणाद पावन अवसरा पर इन कृति का निःशुल्क प्रभावना-वितरण करे, करवायें, धन्य बनें । (विश्व भर में अनुगंजित करवायें) ने:शुल्क प्रभावना-।वतरण कर, करवाय, बन्य बन । (।वश्व भर म अनुगाजत करवाय ) Donate whole-heartedly for this worth cause of publication of knowledge. Enhance Donate whole-near registry for this worth cause of publication of knowledge. Enhance Self-knowledge, Non-violence and Many-sided perspective based Vision of Jainism

#### परिशिष्ट-९ गुरुकृपा के सृजन

सत्त्व प्रचारकों, सर्वोदय कार्यकर्ताओं, अध्यापकों एवं छात्र-छात्राओं के त्र प्रचारका, लेपा प्रचार सह आमदानी का सुवर्ण अवसर लिये सात्त्विक संगीत प्रचार सह आमदानी का सुवर्ण अवसर

लिये सात्त्विक सं लिये सात्त्विक सं अनेक सुमधुर कंठों एवं प्रा. प्रतापकुमार टोलिया, सुमित्रा टोलिया सह बेंगलोर के वर्धमान भारती अनेक सुमधुर कंठों एवं प्रा. प्रतापकुमार टोलिया, सुमित्रा टोलिया सह बेंगलोर के वर्धमान भारती अनेक सुमधुर कंठों एव प्रा. प्रतान प्रात्ती भारती का निर्माण किया है। इस आध्यात्मिक इन्टरनेशल फाउन्डेशनने पिछले ४५ वर्षों से सात्त्विक संगीत का निर्माण किया है। इस आध्यात्मिक इन्टरनेशल फाउन्डेशनने पिछले थे अनेकधर्मी रिकार्ड-कैसेट-सी.डी. आदि निर्मित को कि इन्टरनेशल फाउन्डेशनने पिछल हुए पूर्व अनेकधर्मी रिकार्ड-कैसेट-सी.डी. आदि निर्मित हुई हैं उनमें से (१०० से अधिक शीर्षकों में से) कुछ हैं :

- राजपद एवं परमगुरु पद (गुजराती + हिन्दी)
- राजपद एवं परावुः महायोगी आनंदघन के पद एवं अनुभव वाणी (हिन्दी) : आनंदघनजी कृत
- महाथागा जारावामाल, जैन रासगरबा इ. (गुजराती) : विविध संत
- जय ।जनरा, है सत राजुल-चंदनबाला, गिरनारजी सिध्धक्षेत्र, प्रार्थनामंदिर (गुज.) : विविध संत
- राजुल-प्राचन सत्ति स्ति स्ति पुरातन (गुज.) : विविध कवि
- ग्राम्यजावन, उत्तर्भात कार्व कार्व श्री भक्तामर स्तोत्र, कल्याणमंदिर, नवस्मरणादि (संस्कृत प्राकृत): विविध आचार्य श्रा मुद्राप्ति स्तोत्र, परमात्म स्तोत्र, ऋषिमंडल (संस्कृत) : विविध आचार्य
- महावीर दर्शन, महावीर कथा (गुज. हिन्दी), मंगलमय महावीर :
- र्वशोपनिषद्, कठोपनिषद्, स्थितप्रज्ञा, रामरक्षा−रामायण (सं.∕हि.) पारम्परिक
- ॐ तत्सत्, गीताप्रवचन (विनोबाजी), वीरों की बाट (दुःखायलजी)
- अंति, ताला, स्पन्दन संवेदन, विविध गान, अमिरका कार्यक्रम ( अनेक उर्दू, हिन्दी, गुज. किव)
- ध्यान-संगीत माला (१ से ५), धून-ध्यान, आनंद लोके, ॐकार नादध्यानादि (प्र.)
- इन संगीत कृतियों के उपरान्त बंगला में रवीन्द्र गीतिका, कन्नड़ में रत्नाकर हाडुगळु आदि संगीत इन संगात र्यं प्रवचनों में भद्रमुनिजी-सहजानंदघनजी के बावन जितने ( कल्पसूत्र, दशलक्षण-पर्युषण ) कैसेट, सी.डी. हैं।
- पुस्तक-ग्रंथ :
- सप्तभाषी आत्मसिध्धि महावीर दर्शन दक्षिणापथ साधनायात्रा उपास्यापदे उपादेयता
- Profiles of Parul Great Warrior of Ahimsa Why Abattoirs-abolition?
- जनजनका वास्तुसार श्री गुरुगाथा श्री नमस्कार महामंत्र पारुल-प्रसून
- पुकारते हैं मूक पशु (काव्य)

इन सभी को घर घर एवं जन जन तक पहुँचाने हेतु आवश्यकता है उपर्युक्त सत्त्व-प्रचारकों सत्-साहित्य प्रचार लाभ उपरान्त अच्छा कमीशन उनकी नियमित आमदानी का साधन बनेगा/ न है उन सबका / सम्पर्क करें।

# परिशिष्ट-१० ''गुरुकृषा के मृजन''

अहिंसा, अनेकांत और आत्मविज्ञान की प्रसारक संस्था श्री वर्धमान भारती - जिनभारती:

प्रवृत्तियाँ और प्रकाशनादि

ह्यांतातोर में 1971 में संस्थापित 'वर्धमान भारती' संस्था आध्यात्मिकता, ध्यान, संगीत और ज्ञान बंगलार के प्रधानतः वह जैनदर्शन का प्रसार करने का अधिगम रखती है, परंतु सर्वसामान्य को समापत स्र हमारे समाज में उच्च जीवनमूल्य, सदाचार और चारित्र्यगुणों का उक्कर्ष हो और सुसंवादी ह्रिय से हुआर अर लोग मुड़ें यह उद्देश रहा हुआ है। इसके लिये उन्होंने संगीत के माध्यम का जीवनशला जा अंश संगीत के द्वारा जैन धर्मग्रंथों की वाचना को उन्होंने शुद्ध रूप से कैसेटों उपयोग कि । आध्यात्मिक भिक्तसंगीत को उन्होंने घर-घर में गुंजित किया है। इस प्रवृत्ति में आकारत के प्रो. प्रताप टोलिया । हिन्दी साहित्य के अध्यापक और आचार्य के रूप में कार्य करने के प्रणाता है जिस के से पद्मासन लगाकर बैठे हैं और व्यवस्थित रूप से इस प्रवृत्ति का बड़े के बाद आ कर रहे हैं। उनकी प्रेरणामूर्तिओं में पंडित सुखलालजी, गांधीजी, विनोबा जैसी विभूतियाँ रही हुई हैं। ध्यानात्मक संगीत के द्वारा अर्थात् ध्यान का संगीत के साथ संयोजन करके विभागा के सनातन तत्त्वों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। श्री प्रतापभाई श्रीमद् राजचन्द्र उत्हान जा में भी प्रभावित हुए । श्रीमद् राजचन्द्र के 'आत्मिसिद्धि शास्त्र'\* आदि पुस्तक भी उन्होंने सुंदर पठन के रूप में कैसेटों में प्रस्तुत किये। जैन धर्मदर्शन केन्द्र में होते हुए भी अन्य दर्शनों के प्रति भी आदरभाव होने के कारण प्रो. टोलिया ने गीता, रामायण, कठोपनिषद् और विशेष तो ईशोपनिषद् के अंश भी प्रस्तुत किये । 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने उस रिकार्ड का विमोचन किया था। प्रो. टोलिया विविध ध्यान शिविरों का आयोजन भी करते हैं।

प्रो. टोलिया ने कतिपय पुस्तक भी प्रकाशित किये हैं। श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, हंपी के प्रथम-दर्शन का आलेख प्रदान करनेवाली 'दक्षिणापथ की साधनायात्रा' हिन्दी में प्रकाशित हुई है। 'मेडिटेशन एन्ड जैनिझम', 'अनन्त की अनुगूँज' काव्य, 'जब मुर्दे भी जागते हैं !' (हिन्दी नाटक), इ. प्रसिद्ध हैं। उनके पुस्तकों को सरकार के पुरस्कार भी मिले हैं। 'महासैनिक' यह उनका एक अभिनेय नाटक है जो अहिंसा, गांधीजी और श्रीमद् राजचन्द्र के सिद्धांत प्रस्तुत करता है। काकासाहर कालेलकर के करकमलों से उनको इस नाटक के लिये पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था । इस नाट का अंग्रेजी रूपांतरण भी प्रकट हुआ है। 'परमगुरु प्रवचन' में श्री सहजानंदघन की आत्मानुभ् प्रस्तुत की गई है।

प्रो. टोलिया का समग्र परिवार इस कार्य के पीछे लगा हुआ है और मिशनरी के उत्पाह से के जिल्ला हुआ है और मिशनरी के उत्पाह से के जिल्ला प्रकट की है। बहन के प्रकट की है। बहन के के श्री सहमानंदधन गुरूगाथा • प्रो. टोलिया का समग्र परिवार इस काज जा गुला हुआ हु आर मिशनरी के उत्पाह से करता है। उनकी सुपुत्री ने Why Vegetarianism ? यह पुस्तिका प्रकट की है। अनिक के उत्पाह से का लिखित इस पुस्तिका में वैज्ञानिक पद्धित से शाकाहार का महत्व समझाया गिया है। वहने वेदना प्रो. टालिया करता है। उनकी सुपुत्री ने Why Vegetatianion । जिल्ल पुष्ताका प्रकट की है जिल्लाह में वैज्ञानिक पद्धित से शाकाहार का महत्व समझाया कि वहने के कि जाताहार के महत्त्व के द्वारा अहिंसा का मूल्य समझाने का है। समाज में विन विन उपायों को प्रयोग में लाने चाहिने जिल्लाह के किन प्रतिदिन के करता है। उन्तर...
टोलिया लिखित इस पुस्तिका में वैज्ञानिक पद्धारा राष्ट्राचालार का महत्व समझाया ग्रां विद्यालार का महत्त्व के महत्त्व के द्वारा अहिंसा का मूल्य समझाने का है। समाज में दिन-प्रातिदिन केल टोलिया लिखा र लक्ष्य शाकाहार के महत्त्व के द्वारा आहसा का मूल्य लग्शान का ह । समाज में दिन प्रति हिंसावृत्ति को रोकने के लिये किन किन उपायों को प्रयोग में लाने चाहिये उसका विवस्ण भी इस पुस्तिका में मिलता है।

गहसानु ...
पुस्तिका में मिलता है ।
उनकी दूसरी सुपुत्री पारुल के विषय में प्रकाशित पुस्तक 'Profiles of Parul' रेखने योग्य इस पुराल उनकी दूसरी सुपुत्री पारुल का जिल्ला पुत्री पारुल का जन्म 31 दिसम्बर 1961 के दिन अमेरिनी है। प्रो. टोलिया की इस प्रतिभाशाला पुता पार्टिस का उठा प्रसम्बर 1961 के जिन थोत्य में हुआ था। पारुल का शैशव, उसकी विविध बुद्धिशक्तियों का विकास, कला और धर्म की ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में उसकी सिद्धियाँ, इत्यादि का उल्लेख इस की ओर है। प्राः में हुआ था। पारुल का शैशव, उसका जिल्ला के क्षेत्र में उसकी सिब्दियाँ, इत्यादि का अभिर धर्म की और की अभिमुखता, संगीत और पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वत्र सुगंध प्रसारित कर गई। 28 अगार म हुआ की अभिमुखता, संगीत और पत्रकारता जा पार्च की अभिमुखता, संगीत और पत्रकारता जा जार कि अभिमुखता, संगीत और पत्रकारता जा जार में मिलता है। पारुल एक उच्च आत्मा के रूप में सर्वत्र सुगंध प्रसारित कर गई। 28 अगस्त 1988 में मिलता है। पारुल एक उच्च आत्मा न, प्राप्त कर गई। 28 आप्ता कर गई। 28 आप्ता के दिन बेंगलोर में रास्ता पार करते हुए सृजित दुर्घटना में उसकी असमय करूण मृत्यु हुई। पुरुत ते उनमें पंडित रिवशंकर की पुरुत के पुरुत के पुरुत की तवारिख और अंजिल लेख दिये गये हैं। उनमें पंडित रिवशंकर की अ के दिन बेंगलोर में रास्ता पार करत छु पूर्ण अस्ति हैं। उनमें पंडित रिवशंकर की और भी में उसके जीवन की तवारित्व जार उ..... कान्तिलाल परीख की 'Parul - A Serene Soul' स्वर्गस्थ की कला और धर्म के क्षेत्रों की और श्री को प्रस्तत करते हैं। निकटवर्ती समग्र सृष्टि को पारुल सात्त्विक स्नेह के कान्तिलाल परीख को 'Parm - क्रांडिं। निकटवर्ती समग्र सृष्टि को पारुल सात्त्विक स्नेह के आङ्लेष का सुंदर आलेख प्रस्तुत करत हु। में बांध लेती थी। न केवल मनुष्यों के प्रति, अपितु पशु-पक्षी सिंहत समग्र सृष्टि के आश्लेष के चेट निम्नारित हुए थे। उसका चेतोविस्तार विरल कहा जायेगा। में बांध लेती था। न कवल न्युन्त असका चेतोविस्तार विरल कहा जायेगा। समग्र पुरिक प्रति उसका चेतोविस्तार विरल कहा जायेगा। समग्र पुस्तक समभाव और स्नह ।वस्तारम ७२ में से पारुल की आत्मा की जो तस्वीर उभरती है वह आदर उत्पन्न करानेवाली है। समग्र पुस्तक जिल्ला की गति में से पारुल का आता जा ऐसी कि यह पुष्प पूर्ण रूप से खिलता जा रहा था, तब ही वह मुरझा गया ! पुस्तक में दी गई तस्वीरें ऐसी कि यह पुष्प पूषा का उसकी प्रगति को तादृश खड़ी करती हैं। पुस्तिका एक व्यक्ति क 21 प्रमु ना ना को आखें भी आंसुओं से भीग जाती हैं। प्रभु इस उदात्त आत्मा को चिर शांति प्रदान करो ।

'वर्धमान भारती' गुजरात से दूर रहते हुए भी संस्कार प्रसार का ही कार्य कर रही है वह समाजोपयोगी और लोकोपकारक होकर अभिनन्दनीय है।

'त्रिवेणी'

नोकसत्ता - जनसत्ता,

हमदाबाद, 22-03-1992

डो. रमणलाल जोशी (सम्पादक, 'उद्देश')

\*इसी का सात भाषाओं में श्रीमद् राजचन्द्रजी कृत 'सप्तभाषी आत्मसिद्धि' रूप संपादित - प्रकाशित।

गुह्रकृपा का महासृजन : 'सप्तभाषी आत्मसिद्धि'

उसकी सिध्धिकर्ता स्वयं विदुषी विमलाताई के शब्दों में : (गुरूदेव सहजानंदघनजी की यह भावना अंतमें विदुषी विमलाताईने पूर्ण करवायी)



१५ अगस्त १९९६ प्रिय भाई प्रतापजी,

गई काले सप्तभाषी आत्मसिन्दि अंगेना कागळिया मळ्या. खूब ज सन्तोष अनुथळ्यो. तमोए घणो श्रम करीने अनुवाद कराव्या !

मराठी अनुवाद खरेखर सारो छे. व्याकरणानी जे भूलो तमारी नजरे चढी छे ते गद्यनी दिष्टिए बराबर गणाय पण पद्यमां अने ते पण गेस पद्ममां हस्व-दीर्घ, लघु-गुरू ने बधा नियमो एटले हुं तो मूळ लखाण राखवाची हिंमत

२८ अगस्त १९९६ प्रिय भाई प्रतापजी,

करोग छतांच रूप निम्न में अचित लामे ते पत्र मिला। सप्तभाषी आत्मसिन्धं तैयार करना गतं पत्र मिला । सप्तमावा आत्मासाब्द्र तावार करणा एट स्नेहादर साधे बहेनना, विमल आशिष

### શ્રી વર્દામાન ભારતી માર્કેટિંગ નેટવર્ક-<sub>૧૦</sub>

- ાગ્રા માન્યા છે. અધિકાર છે. આ કાર્યા માન્યા માર્યા માર્યા
- પણ સર્વ સાહિત્યની કૃતિઓ : 'દક્ષિણાપથની સાધનાયાત્રા', 'સપ્તભાષી આત્મસિધ્ધિ', 'મહાવીર દર્શન', માહિત્યની કૃતિઓ : 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ 'પરમગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથ્મ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથ્મ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથ્મ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથ્મ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'Why Vegetaranism ?' 'Jainism Abroad', 'વિદેશોમાં જૈન ધર્મ પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન', 'પ્રાથમ ગુરુ પ્રવચન કર્માં તે પ્રાથમ ગુરુ પ્રાથમ ગુર
- આ સર્વેનું, સર્વત્ર વિતરણ એવા માર્કેટીંગ નેટવર્કથી કરવું છે કે આ શુધ્ધભાવની કૃતિઓ વિશ્વમાં ઘેરઘેર, સુગમપણે યથોચિત મૂલ્યે પહોંચી શકે.
- આ માટેના નેટવર્કમાં સાથે જ સાધર્મિકો, છાત્ર-છાત્રાઓ, વગેરેને પોતાના ફાજલ સમયમાં કામ કરીને સારી આવક મળે. આ વિષેની વિગતો હિન્દીમાં અપાઈ છે.
- મોટી કંપનીઓ, મોટા વિક્રેતાઓને બદલે આ નાના નાના વિતરકોની શ્રૃંખલા વિકસે તેવી આશા.

#### संपर्ड सूत्र :

#### वर्धभान ભारती ઈन्टरनेशनस इ।६न्डेशन

પ્રભાત કોમ્પલેક્સ, કે.જી. રોડ, બેંગલોર-૫૬૦૦૦૯.

(ફોન: ૦૮૦-૨૬૬૬૭૮૮૨ / ૬૫૯૫૩૪૪૦, (M) 09611231580, 09845006542

E-mail: pratapkumartoliya@gmail.com

Website: www.vardhmanbharti.in / vardhmanbharti.ind.in

## VIMALA THAKAR

I am very happy to learn that Atma Siddhi written by Sri Rajchandra - the great  $I_{am}$  very nappy to tearn that Sman written by Sri Rajchandra - the great published into seven languages of India: that it is being published proof-saint of Gujarat is translated into seven languages of India: that it is being published "Sapta-Bhashi Atmaslddhi".

Publication of that Science of Self-Realisation ought to have been done long ago. poet-same of the caption "Sapta-Bhashi Atmaslddhi". Publication of that poetic treatise having a format of a dialogue between an emancipated master and In that poems treating and master and the essence of Indian Spirituality. It transcends the frontiers of both Jainism and Hinduism. It has a global content.

The scientific handling of the theme, the mathematical precision in the choice of words

Liberation is not a goal to be attained. It is a fact which has to be perceived and and the lucidity of style are simply enchanting. understood. Getting grounded in the unconditionally free nature of consciousness, one

Dry theological dogmas or sentimental repetition of certain rituals do not bring about has to live with its awareness. transformation says Rajchandra. Raga and Dwesha - infatuation and hatred - are the root causes of bondage. Ignorance about the ultimate nature of reality, about the essence of one's Being causes the imbalance of Raga-Dwesha. That basic ignorance is the source of all suffering. Eradication of ignorance is the emergence of Understanding. The Light of Understanding dispels darkness.

According to Rajchandra, close proximity to a living liberated person and learning from such a person's way of living is indispensable! Verbal knowledge gathered from books or traditions hardly serve that purpose.

Istrongly recommend a serious study of this jewel of a book to every genuine sadhaka. The words of Sri Rajchandra are charged with the vibrations of Supreme Intelligence. He is alive in every verse of Atma Siddhi.

> Vimala Thakar 28-8-1996

#### 'श्री सद्गुरु पत्रधारा' के कुछ बिन्दु

#### श्रीमद् राजचंद्रजी तथा आनन्दचन्जी विषयक संशोधन

सद्गुणानुरागी सत्यसुधारस पिपासु सत्संग योग्य मुमुक्षु भाई प्रताप,

आपका जिज्ञासा पूर्ण पत्र मिला । पी एच डी के लिए आपने ो विषय पसन्द किया है वह सचमुच अभिलषनीय है, अभिनन्दनीय है, क्योंकि उसके द्वारा परोपकार के साथ साथ स्व-उपकार भी अवश्यंभावी है । तद्विषयक मेरी सलाह इस प्रकार है :

निकट भूतकाल में कितपय स्वतंत्र वैज्ञानिक हो गये, उनमें सन्त कबीर, सन्त आनन्दघन तथा सन्त श्रीमद् राजचन्द्र अपने अपने समय के अद्वितीय चैतन्य वैज्ञानिक मान्य करने योग्य हैं। इन तीनों सत्पुरुषों को कोई सम्प्रदायवाद इष्ट न था अतः उन्होंने तो किसी धर्म के सम्प्रदाय नहीं बनाये थे। केवल धर्म का मर्म प्राप्त कर के धर्म संशोधन के द्वारा धर्मसमन्वय साधा था और उसके प्रति परिचित व्यक्तियों को इशारा किया था। इनमेंसे सन्त आनन्दघनजी अणगार होने के कारण निर्जन वनों में, गिरि कन्दराओं में तथा स्मशानों में असंगदशा में विचरण करते रहे और वि.सं. १७३० में इस दुनिया से सदा के लिए अदृश्य हो गये। इस कारण से उनके पीछे उनका कोई अनुयायी वर्ग तैयार न हुआ।

सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर की केवलज्ञान श्रेणी जिस प्रकार तीसरी पाट पर लय हो गई, उसी प्रकार आत्मज्ञ सन्तों की आत्मज्ञान श्रेणी तीसरी पाट पर लय हो जाय तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं और इसी कारण से उनके बाद के साधकीय गच्छसमुदाय गच्छवाद-सम्प्रदायवाद में पिर्टिश हो जायें तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं । इसी न्याय से सन्त कबीर तथा सन्त श्रीमद् राजचन्द्र के नाम सम्प्रदायवाद आरम्भ हो जाय और धर्म के नाम पर गुट-बन्दी (गच्छ, वाडाबन्धी) शुरु हो गई हो तो उन्हों कोई भी सुविचारक सच्चा चिनक उन महापुरुषों का दोष मान ही नहीं सकता ।

सन्त कबीर और सन्त श्रीमद् राजचन्द्र के साहित्य को तो वर्तमान समय में उपजाऊ-ऊर्वरा भूमि समान मान सकते हैं जब कि सन्त आनन्द्यनजी रचित साहित्य मेरी दृष्टि में तो गोचरभूमिवत् प्रतीत होता है क्योंकि श्री अगरचंदजी नाहटा द्वारा प्राप्त आनन्द्यन साहित्य की प्राचीन हस्तिलिखित प्रतियाँ तथा आज तक मुद्रित तथा अनुवादित साहित्य का अन्वेषण तथा अनुशीलन करने पर मेरे हृदय पर जो प्रभाव पड़ा है वह मैने ऊपर दर्शाया है। गोचर भूमि को ऊर्वरा बनाना यह आज की दुनिया के लिए महान पुण्यकार्य गिना जा सकता है – मानना चाहिए। यह कार्य कष्टसाध्य होने के कारण उस दिशा में कोई विरले ही दृष्टि डालें यह स्वाभाविक है। तथापि उन विरल व्यक्तियों की पंक्ति में सम्मिलित होना आप जैसे व्यक्ति के लिए कुछ कठिन नहीं है क्योंकि आपके पास तथा प्रकार का हृदय है, दिमाग है, कलम का कसब है तथा सरस्वतीपुत्र सम पण्डित सुखलालजी की निश्रा है एवं हमारे समान लंगोटीवालों की भी मैत्री है..... तो फिर.....?

महामना पण्डितजी को धर्मस्नेह ज्ञात करायें और आप भी स्वीकार करें । ॐ शान्ति.... । - सहजानंदघन

( इस ग्रंथ से, पत्रांक १२ : हंपी, १४-१२-१९६९)

योगीन्द्र युगप्रधान सहजानंदघन प्रकाशन प्रतिष्ठान जिनभारती • वर्धमान भारती इन्टरनेशनल फाउन्डेशन, प्रभात कोम्पलेक्स, के.जी. रोड, बेंगलोर-५६०००९.